# UNIVERSAL ABBRARY ABBRARY ABBRARY ABBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY
H923-254
G19V Accession No. H3898
Author Oरास, शेपिक प्रसदिः
Title रम्रे राष्ट्रीपताः 1949.

This book should be returned on or before the date last marked below

# ह मारे राष्ट्र पि ता

ले**लक** श्री गोपालप्रसाद **न्या**स

श्चात्माराम ए एड सन्स, दि ह्वी।

प्रकाशक — रामलाल पुरी श्रात्माराम एरड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली।

> प्रथम बार २००० ३१ मार्च, १६४६

मुद्रक राज**हंस प्रेस,** दिल्ली।



जन-गण-मन स्रिधिनायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता !

हजारों वर्ष म ऐसा मसीहा एक आया था, कि जिसने आदमी को, आदमी बनना सिखाया था। "न मैं राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग की इच्छा करता हूं। मैं मोत्त भी नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूं कि दु:ख से तपते हुए प्राणियों की पीड़ाका नाश हो।"

# श्रादरगीय श्री देवदास गांधी को जिन्होंने मुक्त गद्य-लेखन की श्रोर प्रेरित किया सविनय

# दो शब्द

मुक्ते श्रालग से कुछ नहीं कहना। गांधीजी के विस्तृत जीवन, कार्य श्रीर माहित्य में से श्रापनी समक्त के श्रानुसार सार रूप सामग्री चुनकर मैंने इम पुस्तक में देने की चेष्टा की है। मेरी कोशिश यह रही है कि संचेप में गांधीजी के जीवन, कार्य श्रीर श्रादशों की इस प्रकार चर्चा होजाय कि श्रीसत पाठक इसे रस के साथ पढ़ सके श्रीर उसे एक ही स्थान पर गांधीजी के सम्बन्ध में सब श्रावश्यक जानकारी प्राप्त होजाय। मैं श्रापने प्रयत्न में कहां तक सफल रहा हूं, यह तो सहृद्य पाठक श्रीर बुद्धिमान श्रालोचक ही बता सकते हैं।

जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो अपने आपको गांधीजी पर कुछ लिखने का उचित अधिकारी नहीं मानता। क्योंकि मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार गांधीजी पर लिखने का सही अधिकार उसे हैं, जिसने राष्ट्रपिता के सिद्धान्तों को न केवल किताबों से पढ़ा और नेताओं से सुना हो, विलक जीवन में भी उतार लिया हो। फिर मेरा यह भी विचार है कि आज की पीढ़ी गांधीजी के महत्व को ठीक समक्त भी नहीं सकेगी। गांधीजी हमारे इतने निकट रहे हैं कि उनको अपने से अलग करके सोच सकने की सामर्थ्य कम-से कम इस पीढ़ी के हिन्दुस्तानी विचारक में तो नहीं है। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा, मोह छूटता जायगा श्रौर गांधीजी के कार्यों का महत्व इतिहासकारों की निगाह में निखरता श्रायेगा। श्राज तो उनके गुण-गौरव की कृतज्ञ स्वर में विनत गाथा ही गाई जासकती है श्रौर वही मैंने किया है।

इस पुस्तक के लिखने में मुभे अनेक पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और कितने ही लेखकों के विचारों से प्रकट और अप्रकट रूप में बहुमूल्य सहायता मिली है। जहां तक बना है, मैंने यथास्थान उनका उल्लेख करने की कोशिश की है, फिर भी जो रह गये हैं और जिनका उल्लेख किया गया है, उन सबके लेखकों और प्रकाशकों का मैं हृदय से आभार स्वीकार करता हूं।

"हिन्दुस्तान", नई दिल्ली ३० जनवरी, ४८

गोपालप्रसाद व्यास

# पुस्तक-परिचय

| यशस्वी जीवन                        | १-4⊏ |
|------------------------------------|------|
| जम्म श्रीर बचपन                    | ŧ    |
| संस्कार ऋौर विकास                  | ¥    |
| सत्यं श्रीर श्रहिंसा का पदार्थ-पाठ | ٤    |
| रामनाम श्रोर घर्म की भत्तक         | ø    |
| तीन प्रतिज्ञाएँ ऋौर विलायत-गमन     | 3    |
| सदाचार श्रीर सम्यता                | ११   |
| बैरिस्टरी श्रौर उसके बाद           | १२   |
| दिच्या श्रमीका में                 | १३   |
| उद्दर्ड गोरों का इमला              | १७   |
| सत्याग्रह का जन्म                  | १८   |
| पहली सफलता                         | 38   |
| भारत में शुभागमन                   | , २० |
| चम्पारन के किसानों में             | २१   |
| श्रहमदाबाद के मज़दूरों में         | २२   |
| खेड़ा-सत्याग्रह में                | २३   |
| प्रथम महायुद्ध श्रीर उसके बाद      | २४   |
| गांघीजी मैदान में                  | રપૂ  |
| रीलट-एक्ट                          | રપ્ર |

# [ १० ]

| पंजान हत्याकाएड श्रीर खिलाफत            | २७   |
|-----------------------------------------|------|
| श्रसहयोग-श्रान्दोलन                     | २६   |
| चौरीचौरा-काएड                           | ३०   |
| राष्ट्रपति स्त्रौर रचनात्मक कार्यक्रम   | ३१   |
| नमक-सत्याग्रह                           | ₹१   |
| डांडी-यात्रा                            | ३२   |
| गांधी-इर्विन समक्तौता                   | ३४   |
| गोलमेज-परिषद र्ऋीर ३२ का श्रान्दोलन     | ३५   |
| <b>हरि</b> जनों के लिए उपवास            | રૂપ્ |
| <b>साम्प्र</b> दायिक समस्या             | ३७   |
| दूसरा महायुद्ध                          | ₹⊏   |
| कांग्रेस की प्रतिक्रिया                 | 38   |
| वैयक्तिक सत्य′प्रह                      | ४०   |
| क्रिप्स-योजना                           | ४१   |
| <b>ग्र</b> गस्त-क्रांति                 | ४३   |
| 'करेंगे या मरेंगे'                      | ४४   |
| शिमला-कांफ्रों न्स                      | 38   |
| <mark>ग्रस्थ</mark> ायी केन्द्रीय सरकार | ሂ۰   |
| नोत्र्याखाली में                        | પ્રશ |
| दासता से मुक्ति                         | प्र  |
| साम्प्रदायिक उत्पातः                    | પ્રફ |
| महानिर्वा <b>ग</b>                      | પ્રફ |

# [ ११ ]

| श्रन्तिम दर्शन                  | યદ-૬૭                  |
|---------------------------------|------------------------|
| पुण्य स्मृति                    | <b>६</b> ⊊-७०          |
| युगावतार गांधी 🗹                | ७१.७३                  |
| गांधीजी के ब्रादर्श             | ७४-८६                  |
| सस्य                            | ૭પ્ર                   |
| श्रहिंसा                        | ७७                     |
| सेवा-भावना                      | <b>5</b> 0             |
| गांधीवाद-समाजवाद                | <b>5</b> 7             |
| सर्वोद्य                        | 58                     |
| एकादश वत                        | <b>5</b> 4             |
| रचनात्मक कायक्रम                | <u> </u>               |
| गांधीजी क्या चाहते थे ?         | <b>5</b> 5             |
| चाह की पूर्ति                   | •3                     |
| खादी                            | १३                     |
| ग्राम <u>उ</u> द्योग 🗹          | ६३                     |
| <b>गुनिया</b> दी ता <b>ली</b> म | ४३                     |
| राष्ट्रभाषा                     | EX                     |
| श्रस्पृश्यता निवारण 🗸           | ६६                     |
| साम्प्रदायिक एकता               | ७३                     |
| गांधीजी का ब्यक्तित्व           | <b>5</b> 88-3 <b>3</b> |
| त्याग                           | १०२                    |
| कर्मयोग                         | १०२                    |

# [ १२ ]

| चरित्र-बल                   | १०४              |
|-----------------------------|------------------|
| नेतृत्व की कुंजी            | १०६              |
| स्वभाव श्रीर स्रादतें       | १०६              |
| निर्भयता श्रोर चमा-भावना    | 222              |
| भारत की प्रतिमूर्ति         | १११              |
| गांधीजी के उपवास            | ११३-११८          |
| गांधीजी की संध्या-प्रार्थना | ११६-१२८          |
| बापू के प्रिय भजन           | १೯६-१३३          |
| गांधीजी के श्रादशें वाक्य   | १३४- <b>१३</b> ८ |
| संसार की नजरों में गांधीजी  | १३६-१५१          |
| जीवन की प्रमुख तिथियां      | 3 P.G. C. P.G    |

# यशस्वी जीवन

जिनके स्मरण-मात्र से हृदय में सात्विक भावों का उद्य हो आता है, जिनके पुण्यचारेत्र युग-युगों तक भटकी हुई मानव-जाति का पथ आलोकित करते रहेंगे, जो एक साथ ही शान्ति और क्रान्ति के सन्देशवाहक थे, उन आधुनिक युग के परम ऋषि, परम भागवत और सर्वात्म भाव से भारत में सर्वोदय की प्रतिष्ठा करने वाले राष्ट्रियता महात्मा गांधी के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है।

गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जु म से कहा है—"मेरी विभूतियों का अन्त नहीं है। इस जगत में जो भी विभूतिमार, श्रीमान या प्रभावशाली है, उसको मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न समभो।" शत-प्रति-शत ठीक यही बात गांधीजी के संबंध में कही जा सकती है। 'उनकी विभूतियों का, उनके कृत्यों का, उनके त्थाग और तपस्या का, न कोई माप है, न गणना है और न अंत है। वह न होते तो न माल्म आज के भारत में, अभी भी हम कितने वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े रहते। इमारी स्वतंत्रता के दाता यदि गांधीजी नहीं तो और कौन है ? जो कुछ विभूतिमान, लच्मीमान, या प्रभावशाली है, वह उनकी ही देन है, सब उनकी ही तपस्या का परिसाम है। उनके एक अंश-मात्र से यह सारा हिन्द सत्य-स्थित

है। श्राज यहाँ जितने नेता श्रीर कार्यकर्ता हैं, सब उनके ही तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। वह वास्तविक श्रर्थों में हमारे राष्ट्र-निर्माता श्रीर राष्ट्रपिता थे।"

गांधीजी के महान् नेतृत्व, विरत्त राजनीतिज्ञता, प्रचंड बुद्धि-कौशल, श्रांडिंग श्रात्म-विश्वास श्रौर पश्चिमी पशुबल के विरुद्ध श्रमूर्व श्राहेंसक योद्धा-वृत्ति को देखकर प्रसिद्ध विदेशी विद्धान श्राहन्स्टीन ने एक बार कहा था, "हो सकता है कि श्राने वाली पीड़ियाँ इस बात पर कठिनाई से विश्वास करें कि इस प्रकार का कोई रक्त-मांस वाला पुरुष पृथ्वी-तल पर कभी उत्पन्न भी हुआ होगा!"

सृष्टि के लम्बे इतिहास में महापुरुषों की कमी नहीं। एक-से-एक महान् आत्माओं ने इस धरा-धाम पर अवतीर्ण हो कर एक-से-एक लोकोत्तर कार्य किये हैं और उच्च-से-उच आदशों की स्थापना की है। लेकिन गांधीजी की जो विशेषता है वह यह कि उन्होंने सदैव आदर्श आध्यात्मिक जीवन बिताया और लाखों-करोड़ों लोगों को उस राह पर लेगये, पर न तो उन्होंने अपने आप को कभी अवतार या पैगम्बर कहा और नहीं अपना कोई अलग धर्म या मत-वाद प्रवर्तित किया। उन्होंने सदैव जीवन और कर्म के समन्वय पर बल दिया और केवल कहा ही नहीं उसे करके भी दिखाया। दुनिया के इतिहास में गांधीजी अकेले राज-नीतिझ थे जिन्होंने इष्ट-प्राप्ति के लिए साध्य और साधन दोनों की पवित्रता का ध्यान रखा। गांधीजी ही थे जिन्होंने राजनीति

<sup>₩</sup> बापू के चरखों में

को धर्म से समन्वित किया श्रीर श्रपने निराले श्रिहिसक उपायोंद्वारा प्रवल ब्रिटिश साम्राज्य की दाढ़ों से भारतीय स्वतंत्रता को
खींच लाये।

#### जन्म श्रीर बचपन

कौन जानता था कि संवत् १६२४ के त्र्याश्विन कृष्ण में एक ऐसी द्वादशी भी श्रायेगी जब सुदामापुरी (पोरबंदर) में एक साधारण मध्यवित्त वाले वैश्य परिवार में वह श्रसाधारण प्रतिभा जन्म लेगी, जिससे कुल, जाति, देश ही नहीं, समस्त मानवता धन्य हो उठेगी ? किसे ज्ञात था कि पोरबंदर श्रीर राज-कोट के दीवान कर्मचन्द गांधी को भारत के राष्ट्रियता का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा ? तब कौन कह सकता था कि श्रीमती पुतलीबाई भारतीय स्वतंत्रता के जनक की जननी बनने वाली हैं ? क्योंकि अन्य महापुरुषों के बारे में यह कहावत भले ही लागू हो कि "होनहार बिरवान के होत चीकने पात" मगर मोहनदास गांधी के बचपन में ऐसे कोई चिन्ह नहीं थे, जिन्हें देखकर यह कहा जा सके कि यह बालक भी महापुरुष हो सकता है। कारण बचपन में न तो इनकी बुद्धि ही तीन्न थी, न इनमें बालकोचित चपलता तथा सबसे घुल-मिलने की आदत ही थी। लजाशील श्रीर संकोची वृत्ति के गांधी सबसे श्रलग थलग रहा करते थे। उन्होंने अपने विषय में स्वयं लिखा है, "पाठशाला में पढ़ने बैठाया गया था। मुश्किल से पहाड़े सीखे होंगे, बाकी तो लड़कों के साथ गुरुज़ी को गाली देना सीखने के अलावा और कुछ सीखा, याद

नहीं है। इससे यह अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण-शक्ति कची।"%

श्रागे जब प्रारम्भिक पाठशाला से ऊपर स्कूल श्रीर बाद में हाईस्कूल में पहुँचे तब भी यही हाल रहा। वह लिखते हैं कि, "मैं बहुत संकोची लड़का था, मदरसे में श्रपने काम-से-काम रखता। घंटी बजते बजते पहुँच जाता श्रीर स्कूल बन्द होते ही घर भाग श्राता। क्योंकि मुभे किसी के साथ बातें करना नहीं रुचता था—मुभे यह डर भी बना रहता था कि कहीं कोई मेरा मजाक न डड़ाये।"

#### संस्कार और विकास

लेकिन गांधीजी के माता, पिता, परिवार श्रौर वातावरण के संस्कार ऐसे थे जिन्होंने उन्हें महान् बना दिया।

गांधीजी के पिता कर्मचन्द या कबा गांधी बड़े सत्यिप्रय, शूर, उदार और रिश्वत से सदा दूर भागने वाले थे। उनके न्याय की प्रसिद्धि दूर-दूर तक थी। वह राज्य के बड़े वकादार थे। एक बार राजकोट के ठाकुर के मान के प्रश्न पर पोलिटिकल एजेन्ट से मतभेद होगया। उसने कबा गांधी को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। एजेन्ट ने हवालात दे दो, मगर वे टस-से-मस नहीं हुए और उसे भुकना पड़ा। सही बात पर अड़ना और असत्य का अन्तिम दम तक विरोध करने का गुए गांधीजी को पैनृक परम्परा से प्राप्त हुआ और हम कह सकते हैं कि आगे चलकर

**अप्रात्मकया** 

उन्होंने जो सत्याप्रह की श्रभूतपूर्व लड़ाई लड़ी श्रौर जो सफ-लता प्राप्त की उसमें उनके निजी प्रयत्न श्रौर प्रयोगों का तो हिस्सा था ही, लेकिन बालक गांधी के मन पर संस्कार रूप से सत्याप्रह की छाप डालने वाले उनके पिता कबा गांधी ही थे।

यदि गांधीजी के सिद्धान्तों का विवेचन किया जाय तो उसके तल में ये तीन बातें मूलरूप से स्थिर दिखाई देंगी— सत्य, ऋहिंसा और आस्तिकता। गांधीजी प्रत्येक कार्य—क्या सिन्ध, क्या विष्रह, क्या न्याय और क्या निर्माण, सबको आस्तिकभाव से प्रहण करते थे। सत्य और ऋहिंसा द्वारा उनके कार्यों की ब्यवहार में परिणति होती थी। कोई पृष्ठे कि इन सद्वृत्तियों का विकास गांधीजी में कहाँ से हुआ तो इसका एक ही उत्तर है—उनकी माता श्रीमती पुतलीबाई।

गांधीजी की माता बड़ी साध्वी श्रौर भावुक महिला थीं।
गांधीजी का परिवार श्री वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्गीय वैष्ण्व
सम्प्रदाय का श्रमुगामी था। श्रापकी माता पुतलीबाई प्रति दिन
मन्दिर जातीं श्रौर बिना भजन-सेवा के जल तक प्रह्ण न करतीं।
कठिन-से-कठिन त्रत रखतीं। चातुर्मास त्रत तो उन्होंने श्राजन्म
निवाहा। लगातार दो-तीन उपवास उनके लिए मामूली-सी
बात थी। एक बार चांद्रायण त्रत लिया, बीमार पड़ गईं,
मगर छोड़ा नहीं। वह बड़ी व्यवहार-कुशल भी थीं। दरबार
की समस्त बातों से उनका परिचय रहता था श्रौर रनवास में
सदैव उनकी बुद्धि का श्रादर किया जाता था।

ंगाँधीजी यों बचपन में स्वभाव के संकोची श्रौर साधारण

कोटि के बालक थे पर माता-िपता के पिवत्र श्रादशों के संस्कार कच्ची उम्र में उनके मन'पर जमते रहे श्रीर वही कालान्तर में समय पाकर विकसित, पल्लवित श्रीर पुष्पित हो उठे श्रीर एक दिन श्राया जब समस्त राष्ट्रको उस महाबोधि वृत्त के श्रमृत-फल प्राप्त हुए।

बचपन में गांधोजी पर दो नाटकों के भी बहुत बड़े संस्कार पड़े, जिनमें से एक को उन्होंने पढ़ा श्रौर दूसरे को देखा। "श्रवण-पितृ-भक्ति" नाटक को पढ़कर श्रौर काठ के बक्स में शीशों से तस्वीर दिखाने वालों से श्रवणकुमार का श्रपने माता-पिता को कांवर में बैठाकर लेजाने वाला दृश्य देखकर उन पर पितृभक्ति का गहरा श्रसर पड़ा। वह मन में श्रवण जैसा बनने का विचार करने लगे। सत्यवादी हरिश्चन्द्र के नाटक को देखकर जो उनके मन पर प्रतिक्रिया हुई वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है, "श्रपने मन में इस नाटक को मैंने सैकड़ों बार दुहराया होगा। हरिश्चन्द्र के सपने श्राया करते। यही धुन लगी कि हरिश्चन्द्र की तरह सब सत्यवादी क्यों न हों? यही धारणा होती कि हरिश्चन्द्र के जैसी विपत्तियां भोगना श्रौर सत्य का पालन करना ही सच्चा सत्य है।"\*

# सत्य त्रौर त्रहिंसा का पदार्थ-पाठ

इस प्रकार सत्यनिश गांधीजी में बचपन से ही घर कर गई। एक बार एक इन्स्पेक्टर मुद्राइने के लिए आये। उन्होंने गांधीजो से पांच शब्द लिखवाये। केटल (Kettle) के हिज्जे गांधीजी ने गलत लिखे। मास्टर ने बृट की ठोकर देकर चेताया कि वह आगे के लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे ठीक लिखलें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

एक बार उन्होंने चोरी भी की। सोने के कड़े का दुकड़ा बेच दिया; पर बाद में उन्हें लगा, कि यह उचित नहीं किया और पिताजी की श्रद्धा के प्रति यह विश्वासघात है तो वह श्रात्मग्लानि से भर उठे। तत्काल सारी घटना की सूचना उन्होंने पिताजी को पत्र में लिखकर दी श्रौर चमा मांगी। पुत्र की इस सत्यवादिता श्रौर निर्मलता से पिता गदुगदु हो उठे श्रौर उनकी श्राँखों से स्नेह हुए। बरस उठे। इन स्नेहाश्रुच्यों के प्रेम-बाए ने गांधीजी के हृदय की बेध दिया। ऐसी शांतिमय ज्ञमा की गांधीजी को कल्पना तक नहीं थी। उन्होंने कहा है, "मेरे लिए यह ऋहिंसा का पदार्थ-पाठ था। उस समय तो मुफ्ते इसमें पितृ-प्रेम का ही ऋनुभव हुआ था, पर आज मैं इसे शुद्ध ऋहिंसा का नाम दे सकता हूँ। ऐसी श्रहिंसा के व्यापक रूप धारण करने पर कौन उससे श्रञ्जता रह सकता है ? ऐसी ब्यापक ऋहिंसा की शक्ति ऋनुभव करना शक्ति से परे हैं।"%

# रामनाम और धर्म की भलक

गांधीजी बचपन में बड़े डरपोक थे। ऋँधेरे में कोई चोर, भूत या सांप का नाम ले देता तो रोने लगते। रात को श्रकेले

<sup>🕾</sup> त्रात्नकथा

कहीं जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। ऋँधेरे में यही लगता रहता कि इधर से भूत आया, उधर से साँप निकला, कहीं से कोई चोर न आजाय ?

गांधीजी की सगाई ७ वर्ष की श्रवस्था में श्रौर विवाह १३ वर्ष की श्रायु में होगया था। डर श्रौर संकोच गांधीजी में इतनी श्रिधक मात्रा में बढ़े हुए थे कि वह श्रपने भय की बात श्रपनी पत्नी तक से कहते सकुचाते थे, क्योंकि उनकी पत्नी श्रीमती कस्तूरबाई भय क्या है इससे परिचित ही नहीं थी। सांप का डर तो उन्होंने जाना ही नहीं, श्रुंधेरे में भी यों ही चली जाती थीं।

गांधीजी की इस दयनीय दशा पर घर की एक नौकरानी को तरस आगया और उसने उनसे कहा कि जब भय मालूम हो तो राम-नाम का स्मरण करना चाहिए, राम-नाम के लेते ही भूत भाग जाते हैं! गांधीजी पर इस शिचा का बड़ा प्रभाव पड़ा और सदैव के लिए राम उनके मन में रम गये और भय जाता रहा।

इन्हीं दिनों उन्होंने सब धमों के प्रति आदर करना सीखा।
गांधीजी अपने माता-िपता के साथ वैष्णव-मंदिर, शिवालय तथा
राम-मंदिर तो जाते ही रहते थे। इसके अतिरिक्त उनके पिताजी
के पास प्रायः जैनसाधु धर्म तथा व्यवहार-चर्चा के लिए आया
करते थे। पिताजी की मुसलमान तथा पारिसयों से भी मित्रता
थी। इस प्रकार के वातावरण का गांधीजी के मन पर यह असर
हुआ कि वह कट्टरपंथी न बनकर सब धर्मों के प्रति आदर-भाव
और आस्था रखने लगे। उसी समय एक चमत्कारी छुप्पय उनके
हाथ लगा—

पाणी श्रापने पाय, भलुं भोजन तो दीजे; श्रावी नमावे शीश, दंडवत कोड़े कीजे। श्रापन घासे दाम, काम भोहरे मुंकशिए, श्राप उगारे प्राण, ते तणा दुःखमां मरीए। गुण केडे तो गुण दशगुणो; मन वाचा-कर्मे करी; श्रवगुण केडे जे गुण करे, ते जग मां जीत्यो सही।

इसका आशय यह कि जो अपने को जलपान कराये उसे भोजन कराना चाहिए और जो अपने को शीश नवाये उसे दंड-वत करनी चाहिए। जो अपना काम पैसे-भर करे उसका काम हमें मोहर-भर करना चाहिए और जो अपने प्राण बचाये उसके दुःख में पहले प्राण दे देने चाहिए। जो अपना भला करे उसका मन, वचन और कर्म से दशगुना भला करना चाहिए और संसार में जीना तो उन्हींका सच्चा है जो अवगुण के बदले में गुण किया करते हैं।

गांधीजी कहते हैं, "इस नीति विषयक छण्पय ने मेरे हृदय में घर कर लिया। अपकार का बदला अपकार नहीं वरन् उपकार ही होना चाहिए, यह वस्तु जीवन-सूत्र बन गई। उसने मेरे मन पर अपनी सत्ता चलानी शुद्ध कर दी। अपकारी का भला चाहना और करना इसका मैं अनुरागी बन गया।

#### तीन प्रतिज्ञाएं श्रीर विलायत-गमन

बचपन गांधीजी का पोरबंदर में बीता। वहाँ की एक पाठ-शाला में आपने प्रारंभिक शिचा प्राप्त की। कोई सात वर्ष की उम्र में, जब आपके पिता 'राजस्थानिक कोर्ट' के सदस्य होकर राजकोट आगये तो वहाँ आपको एक प्रामीण पाठशाला में दाखिल कराया गया। पाठशाला से ऊपर के स्कूल में और वहां से हाईस्कूल तक पहुँचने में १२ वर्ष लगे। जब हाईस्कूल में पढ़ते थे, विवाह होगया। हाईस्कूल में आने पर बुद्धि कुछ खुली और मासिक छात्र-वृत्तियां भी मिलने लगीं। सन् १८८७ में आपने मैट्रिक पास कर लिया और भावनगर कालेज में दाखिल हुए। लेकिन कालेज की पढ़ाई में मन नहीं लगा। प्रोफेसरों के व्याख्यानों में न रस आता, न वे समक्त में ही आते। जैसे-तैसे पहला सत्र पूरा करके घर आये।

इधर यह तो कालेज की पढ़ाई से उकता ही रहे थे, उधर पिताजी का देहावसान होजाने से यह प्रश्न पैदा हुन्ना कि उनकी गद्दी सम्हालने के लिए श्रापको विलायत जाकर बैरिस्टरी पास कर त्रानी चाहिए। लेकिन इस मार्ग में दो बाधाएं थीं—एक तो पैसे का प्रबन्ध और दूसरा माताजी की स्वीकृति। बड़े भाई ने जैसे-तैसे पैसे का प्रबंध किया, लेकिन माताजी ने कहा कि तू पहले प्रतिज्ञा कर कि वहाँ जाकर मांस नहीं खायेगा, शराब नहीं पियेगा श्रीर परस्त्री का संग नहीं करेगा, तब जाने दूंगी। गांधीजी ने सहर्ष ये प्रतिज्ञाएं धारण की श्रीर केवल विलायत-प्रवास तक ही नहीं, त्राजन्म उनको निवाहा। इस प्रकार १८ वर्ष की उम्र में श्रपनी पत्नी श्रीर उसकी गोद में एक बचा छोड़कर, जाति से बहिष्कृत होकर, श्राप ४ सितम्बर, १८८८ को बैरिस्टरी पढ़ने विलायत चले गये।

#### सदाचार और सभ्यता

गांधीजी ने विलायत में माता के सम्मुख की हुई श्रपनी प्रति-ज्ञात्रों का श्रद्धरशः पालन किया। वहां वह बड़ी सादगी श्रीर कमखर्ची से रहे। क्योंकि निरामिष भोजन का व्रत लेचुके थे इसिलए भोजन संबंधी साहित्य का श्रापने वहाँ रह कर ख़ब श्रध्ययन किया श्रीर सदैव के लिए निरामिष भोजन के पद्मपाती बन गये। विलायत में इसका प्रचार करने के लिए श्रापने एक संस्था भी बनाई।

पश्चिमी सभ्यता आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। अपनी सत्यिप्रयता के कारण आप हर बुराई से बचते गये। जब एक युवती आपको प्रेम-सूत्र में बांधने का प्रयत्न करने लगी तो आप ने साफ कह दिया कि मैं विवाहित हूँ। इंगलैंड के मित्रों ने शाप पर नाचने, गाने, भाषण देने, सैर करने और फेशन का भूत सवार करना चाहा। गांधीजी थे। इं उधर आकर्षित हुए भी, पर तत्काल सम्हल गये और विलायती सभ्य बनाने वाले अपने शिचक को इस आशय का एक पत्र लिखा—

"मुफ्तेकहां इंगलैंड में जिन्दगी बितानी हैं? लच्छेदार भाषण देना सीम्बकर भी क्या करूंगा? नाच-नाचकर मैं कैसे सभ्य बनूंगा? वायोलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ। मुक्ते तो विद्या-धन संप्रह में लगना चाहिए। मुक्ते श्रपने धंधे से संबंध रखने वाली तथ्यारी करनी चाहिए। श्रपने सदाचार से मैं सभ्य समका जा सकूं तो ठीक है, नहीं तो मके यह लोभ छोड़ देना चाहिए।

वहीं से आपने गीता के मर्म को सममा। गीता के स्वाध्याय से सद्वृत्तियों का दिन-पर-दिन विकास होता गया। बायबिल, बुद्ध-चरित्र और थियोसिफिस्ट सोसायटी की तरफ आपका मुकाव इन्हीं दिनों हुआ। और आप दिन-पर-दिन आस्तिक भावों से भरते गये।

बैरिस्टरी श्रीर उसके बाद

सदाचार श्रोर सादगी से श्रपना स्वाध्याय चालू रखते हुए गांधीजी ने नौ महीने के श्रथक परिश्रम के बाद १० जून सन् १८६१ में बैरिस्टरी पास करली श्रोर १२ जून को वापस हिन्दु-स्तान लौट पड़े।

गांधीजी बैरिस्टरी तो लेकर लौटे लेकिन इस बीच उनकी परम श्रद्धास्पद श्रौर स्तेहमयी मां उन्हें सदैव के लिए छोड़ गई। घर पहुँचने पर जब श्राप को यह समाचार सुनाया गया तो श्राप सन्न रह गये। गांधीजी का कहना है कि मुक्ते पिताजी की मृत्यु से श्रिधक श्राघात माताजी के मृत्यु-समाचार ने पहुँचाया था।

गांधीजी ने बैरिस्टरी श्रवश्य की, परन्तु हिन्दुस्तान में श्राप की वकालत जम नहीं सकी। ४-६ महीने बंबई रहे, मगर सफल नहीं होसके। श्रदालत में जाते तो पैरवी भूल जाते। कुछ बोलने खड़े होते तो हाथ-पैर कांपने लगते। निराश होकर श्राप राजकोट लौट श्राये। श्रलग दफ्तर खोला। श्रर्जियाँ लिखने से ३००) के करीब श्रामदनी होने लगी। लेकिन वह भी भाई की सिफारिश का परिणाम था।

**<sup>%</sup>** श्रात्मकथा

इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने गांधीजी की आत्मा को जामत कर दिया। बड़े भाई के कार्य के लिए आप काठियावाड़ में एक परिचित गोरे से मिलने गयेतो उसने बिना पूरी बात सुने ही आपको चपरासी से निकलवा देने का हुक्म दिया। यह वह पहली चोट थी जो घर कर गई और इसने आखिर १४ अगस्त, ४७ को अंग्रे जों को भारत से चले जाने को मजबूर कर दिया।

इस घटना से आपका मन काठियावाड़ से ऊब गया। उद्विग्न मन कहीं अन्यत्र जाने को तलाश में था कि पोरबंदर की एक मेमन फर्म दादा अब्दुल्ला एएड कंपनो ने अपने एक मुकदमे की देखरेख में आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण दिया। फस्टें क्रास का किराया, मुफ्त रहन-सहन तथा भोजन और १०५ पौंड मेहनताना तय करके आप १८६३ में अफ्रीका के लिए विदा हो गये।

#### द्विण अफ्रोका में

गांधीजी यदि श्रफ्रीका न गये होते तो स्थिति श्राज दूसरी ही होती। न कोई उन्हें कर्मवीर कहता, न महात्मा। न उन्होंने सत्याप्रह के मर्म को सममा होता श्रीर न श्रिहिंसा की शक्ति का ही उन्हें भान हुश्रा होता। दिल्ला श्रफ्रीका में ही उन्होंने जाना कि भारतवर्ष गुलाम है श्रीर वहां के भारतीयों को किस श्रपमान-जनक स्थिति में श्रपना जीवन ब्यतीत करना पड़ता है! उन्होंने शासित श्रीर शासक के भेद को यहां स्पष्टतया श्रनुभव किया।

जनता का विश्वास प्राप्त करने श्रीर उसके निकट सम्पर्क में श्राने की कला भी उन्होंने यहीं सीखी। श्रपनी बात को प्रभावपूर्ण रीति से ऋधिकारियों तक पहुंचाना उन्होंने ऋफीका में ही रहकर जाना। पत्रकार भी वह ऋफीका में ही बने। यहाँ से उन्होंने -''इ' डियन स्रोपितियन" नामक पत्र निकाला । भारतीयों के जनमत को संगठित करने श्रौर उनके श्राधकारों की रत्ना करने के लिए उन्होंने "नैटाल इंडियन कांग्रेस" नामक संस्था को जन्म दिया। श्चपने श्चादशों को कार्यान्वित करने के लिए यहीं पहले पहल "फिनिक्स आश्रम" खोला गया। उनके जीवन के कई निजी प्रयोग, जिन्होंने उन्हें महात्मा बना दिया, यहीं प्रारम्भ हुए, जैसे सत्याग्रह, शारीरिक अम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि । यहीं उनकी धर्म की खोज प्रारम्भ हुई श्रौर हिन्दू धर्म के व्यापक महत्व को वह समभने में सफल हुए। उनके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय महामान्य गोखले से भी उनकी घनिष्ठता द्विण श्रफीका में ही हुई । हम कह सकते हैं कि गांधीजी के महान् व्यक्तित्व के निर्माण का श्रेय यदि किसी को है तो वह उनके श्रफ्रीका-प्रवास को ही है। भटके हुए गांधीजी को एक प्रकार से दित्तिण श्रफ्रोका की परिस्थितियों ने जीवन-दिशा प्रदान कर दी।

श्रफ्रीका में कदम रखते ही लड़ाई की शुरुश्रात हुई। श्रदा-लत में मजिस्ट्रेट ने श्रापसे पगड़ी उतारने के लिए कहा। श्रापने इन्कार कर दिया और श्रदालत से उठकर चले श्राये। प्रिटोरिया गंये वो पहले दर्जे से उतरकर तीसरे दर्जे में चले जाने को कहा गया। इन्कार करने पर हाथ पकड़कर धकेल दिया गया श्रौर सामान बाहर फेंक दिया गया। आगे चार्ल्सटाउन से जोहान्स-वर्ग तक घोड़ागाड़ी पर जाना था। वहां भी श्रापको गोरां के साथ न बिठाकर कोचवान के साथ बिठाया गया श्रोर इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद श्रापको टाट बिछाकर एक पायदान पर बैठने को विवश किया गया। इन्कार करने पर बुरी तरह मार पड़ी। भारतीय होने के कारण न श्राप वहाँ पहले दुर्जे में सफर कर सकते थे। न होटलों में ठहर सकते थे। श्रौर-तो-स्रौर फुटपाथ पर भी चलने से आपको धकेल दिया गया और लात लगाई गईं। उस समय अफ्रीका में हिन्दुस्तानी कितना ही सम्भ्रान्त श्रीर पढ़ा-लिखा क्यों न हो कुली, सामी या गिरमटिया के श्रति-रिक्त कुछ न था। ट्रांसवाल में तो श्रौर भी दुर्गति थी। वहाँ भारतीय मताधिकार से वंचित थे, रात को बिना परवाना पाये वे नहीं निकल सकते थे, जमीन की मालिकी उन्हें नहीं मिल सकती थी श्रौर इन सबसे ऊपर बिना ३ पौंड दिये वहाँ प्रवेश तक नहीं पा सकते थे।

गांधीजी ने इस अन्याय और रंग विद्वेष से भरे भेद-भाव के प्रति आन्दोलन करने के लिए प्रिटोरिया में एक मंडल की स्थापना की। यहाँ भारतीयों की एक सभा में उन्होंने पहला भाषण दिया। दिल्ला अफ्रीका के भारतीयों ने एक साथ गांधीजी और अपने अधिकारों से परिचय प्राप्त किया। अखबारों में गांधोजी की चर्चा होने लगी। रेलवे अधिकारियों ने भारतीयों को वे-मन से पहले दर्जे के टिकट देने की सुविधा देनी पड़ी।

इधर गांधीजी जिस मुकदमें के सिलसिले में आये थे उसमें उन्होंने बजाय दोनों दलों के लड़ाने और तवाह कर डालने के एक शानदार सममौता करा दिया और वह हिन्दुस्तान को लौटने लगे। लेकिन "मेरे मन कछ और है कर्ता के कछ और" जब आपको विदाई का भोज दिया जारहा था, तभी आपकी निगाह अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर पड़ी जिसमें हिन्दुस्तानियों से मताधिकार छीन लेने का बिल धारासभा में पेश होने वाला था। आपने उपस्थित जनों से इस अन्याय की चर्चा की और विदाई का भोज परामर्श-सभा में ही परिणत नहीं हुआ, लोगों ने गांधीजी को भारत नहीं आने दिया और बिल के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ दिया गया।

उसी रात असेम्वली में पेश करने के लिए एक अर्जी तैयार की गई। सरकार से भी तार द्वारा प्रार्थना की गई कि वह असे-म्बली की कार्रवाई कुछ दिन को रोक दे। परिणामस्वरूप असे-म्बली की कार्रवाई दो दिन के लिए रुक गई। आन्दोलन का असर तो हुआ मगर बिल का पास होना न रुका। लेकिन इससे भारतीयों में उत्साह की एक नई लहर फैल गई। एक महीने के अंदर ही उपनिवेश-मंत्री लार्ड रिपन के नाम १०,००० दस्तखतों से एक दूसरी अर्जी भेजी गई। उसकी प्रतियाँ भारतीय नेताओं, समावार-पत्रों और बिलायत में स्थान-स्थान पर भेजी गई। देशी और विदेशी अखबारों ने आन्दोलन का समर्थन किया और सफलता की आशा होने लगी। गांधीजी जब फिर हिन्दुस्तान लौटने लगे तो लोगों ने इन्हें नहीं आने दिया। आपका पूरा खर्चा उठाने को लोग तैयार थे। पर गांधीजी ने सार्वजनिक धन को अपने ऊपर खर्च न होने दिया और वकालत करने लगे। वकालत तो जीवन-निर्वाह का साधन-मात्र थी। आपने अब अपने-आपको पूरा सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्सर्ग कर दिया। १८६४ में वहाँ आपने 'नेटाल-इंडियन कांग्रेस' की स्थापना की, दो ट्रेक्ट लिखे, कुली-प्रथा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा और १८६४ में जब नेटाल सरकार ने भारतीय कुलियों पर २४ पौंड सालाना कर लगाने का बिल तथार किया तो कांग्रेस की तरफ से आन्दोलन छेड़कर उसे ३ पौंड करा दिया।

# उद्देख गोरों का हमला

इस बीच श्राप एक बार भारत श्राये श्रीर श्रपने परिवार को साथ लेकर अफ्रीका लौटने लगे। दिल्ला श्रफ्रीका में, श्रीर लौटने पर भारत में, श्रापने श्रफ्रीकी श्रन्याय के विकद्ध जो प्रवल श्रान्दो-लन छेड़ा था, उससे गोरे बौखला उठे भौर चिल्लाने लगे कि गांधी को श्रफ्रीका मत श्राने दो। बहुत दिनों तक डरबन में श्रापका जहाज रोक रखा गया। गोरे बेहद उदंड हो उठे। इसलिए चुपचाप एक शाम श्रापको जहाज से उतारा गया; फिर भी रास्ते में घेर लिया गया। श्राप पर कंकड़, पत्थर श्रीर डंडे बरसाये गये पगड़ी गिरा दी गई श्रीर बुरी तरह पीटा गया। पुलिस सुपरिंटेंडेन्ट की पत्नी के श्राजाने पर मुश्किल से जान बची।

जैसे-तैसे रुस्तमजी के बंगले पर पहुँचे। वहाँ भी श्रापको श्रा घेरा। पुलिस सुपरिंटेंडेंट वेष बदलकर श्रापको थाने लेगये। इस घटना की समाचार-पत्रों में बड़ी चर्चा हुई। भारतीय बढ़े उत्ते-जित हुए पर श्रापने मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया।

श्रव गांधीजी दित्त ए श्रफ्रीका की भारतीय राजनीति में कमर कसकर कूद पड़े। उन्होंने भारतीयों के व्यापार श्रौर नेटाल के श्रावागमन के सिलिसले में बनने वाले दो बिलों का घोर विरोध किया। बोश्रर-युद्ध में श्रापने ११०० स्वयंसेवकों को सेवा-कार्य के लिए तैयार किया। डरबन में प्लेग फैलने पर सेवा-कार्य में डट गये। भारत में जब दुर्भित्त पड़ातो श्रफ्रीका से श्रापने मदद भेजी। बीच में श्राप एक बार भारत फिर श्राये। कलकत्ता कांग्रेस में बिना श्रपना परिचय दिये स्वयंसेवक का काम किया श्रौर बंबई श्राकर कानूनी धन्धा भी शुरू किया। लेकिन दित्तिण श्रफ्रीका श्रापको फिर खींच लेगया। इस बार श्रापने "ट्रांसवाल ब्रिटिश इन्डियन एसोसियेशन" कायम किया, "इन्डियन श्रोपिनियन" श्रववार भी निकाला, जोहान्सवर्ग की प्लेग में सेवा-कार्य किया श्रौर १६०६ के जुल्-संघर्ष में श्रपनी सराह-नीय सेवाएँ श्रपित कीं।

#### सत्याग्रह का जन्म

१६०६ में ट्रांसवाल सरकार ने फिर एक बड़ा श्रपमानजनक "ड्राफ्ट एशियाटिक ला एमेंडमेंट बिल" कौंसिल में पेश किया। ससके श्रतुसार प्रत्येक भारतीय को ट्रांसवाल में रहने पर पर-

वाना लेना पड़ता; हर व्यक्ति के दशों श्रंगुलियों के निशान लिये जाते, शरीर के चिन्ह नोट किये जाते और यह परवाना सदा श्रपने पास रखना पड़ता। चारों श्रोर इस बिल के विरोध में श्राग भड़क उठी। ट्रांसवाल में सभा हुई। लोगों ने श्रन्तिम द्म तक बिल का विरोध करने की शपथ ली, पर बिल पास हो गया। गांधीजी विलायत गये ऋौर बड़ा श्रान्दोलन किया। सर-कार घबरा गई श्रौर उसने ट्रांसवाल को स्वायक्त शासन दे दिया। इससे स्थिति श्रौर भी विषम होगई। १ श्रगस्त परवाने लेने का दिनथा। उस दिन धरना दिया गया। गिरफ्तारियाँ हुईं। श्चाप भी गिरफ्तार किये गये श्रीर दो म।ह की सजा हुई। दमन श्रीर श्रान्दोलन बढ़ते गये। श्रन्त में जनरल स्मट्स से समभौता हुआ। परवाना कानून रह करके उसे भारतीयों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। लेकिन स्मट्स वचन से फिर गये श्रीर कानून रह नहीं हुआ। परिणामस्वरूप आन्दोलन ने बड़ा जोर पकड़ा। परवाने होली में जला दिये गये। गिरफ्तारियों का जोर फिर बढा। श्राप फिर गिरफ्तार कर लिये गये। इस बीच गोखले भारतीयों की स्थिति का ऋध्ययन करने अफ्रीका गये। सरकार ने उन्हें भी कानून रद्द करने का विश्वास दिलाया मगर पूरा नहीं किया।

#### पहली सफलता

प्रफ्रीका की सरकार के बार-बार के वचन-भंग श्रीर श्र-न्याय का यह परिणाम हुआ कि १३ सितम्बर, १६१३ को जी श्रान्दोलन फिर शुरू हुआ तो उसके वेग को सरकार नहीं रोक सकी और उसे घुटने टेक देने पड़े। गांधीजी २,०२७ पुरुषों, १२७ स्त्रियों श्रीर ४७ बच्चों के सत्याप्रही दल के साथ बिना परवाने लिये ट्रांसवाल की श्रोर बढ़े। रास्ते में दो बार श्रापको गिरफ्तार किया गया। बड़ी यातनाएं दीं; पर श्राप टस-से-मस नहीं हुए। श्रीर इस बार जनरल स्मट्स को भुरुना पड़ा। तीन पौंड का कानून रह हो गया, भारतीय विवाहों को जायज माना गया, सत्याप्रही छोड़ दिये गये श्रीर शेष अन्यायों के लिए लिखित श्रा-श्वासन देने पड़े। दिल्ला श्राफीका में भारतीयों के श्रिधकारों के लिए गांधीजी लगातार श्राठ वर्ष लड़े और ३० जून, १६१४ में श्राखिर सफलता प्राप्त कर ही ली।

## भारत में शुभागमन

गांधीजी १६१४ में भारत लौटे। उस समय देश का राजनै-तिक वातावरण नेहरूजी के शब्दों में इस प्रकार था—"राज-नैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान बहुत फीका मालुम होता था। राज-नीति के बरसाती नाले वहते श्रौर लोप होजाते थे।"

ऐसे समय भारतीय राजनीति में गाँधीजीका आगमन वरदान की तरह सिद्ध हुआ। अफ्रीका में उन्होंने जो स्वतंत्रता का संप्राम लड़ा था उससे देश में उनकी बड़ी इज्जत हो गई थी और इस-लिए जब वह भारत आये तो यहाँ उनका बड़ा हार्दिक स्वागत किया गया। गांधीजी आते ही राजनीति में नहीं उलमे। उन्होंने अपने तरीके से ठहरकर, सोच और समफ कर काम की शुरुआत की। पहले उन्होंने छोटे-छोटे कार्यों को हाथ में लिया और जनता के सीधे सम्पर्क में आने लगे। उन्होंने सबसे पहले बंबई के गव-नेर और दिल्ली से लिखापढ़ी करके वीरमगाम की जकात बंद करवा दी, फिर सत्याप्रह की महान तैयारी के लिए श्रहमदाबाद में सत्याप्रह आश्रम की स्थापना की और श्रंत में जब देखा कि जनमत जाप्रत हो चला है तो उन्होंने सारे देश का श्रमण किया और सरकार को ३१ जुलाई का नोटिस देकर गिरमिटिया-कानून या कुली-प्रथा को बंद करवा दिया।

## चम्पारन के किसानों में

इन छोटी-छोटी विजयों का परिणाम यह हुआ कि संत्रस्त भारतीय क्या छोटी, क्या बड़ी हर घटना के हल के लिए गाँधी-जी की आर देखने लगे। गरीबों की आत्मा के स्वर उनके मुख से "गांधीजी की जय" के रूप में निकलने लगे। बिहार में एक ऐसी ही समस्या उत्पन्न हुई। वहां गोरे लोग नील का काम करते थे। उन्होंने 'तीन कटिया' नाम से एक ऐसा अत्याचार मचा रखा था कि किसान को अपनी जमीन के तीन बटा बीस हिस्से में इन लोगों के लिए जबरन नील की खेती करनी होती थी। इस दुष्ट प्रथा के उन्मूलन के लिए आप १४ अप्रेल १६१० को चम्पारन गये। आपको २४ घंटे में जिला छोड़ देने का हुक्म हुआ। गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला, पर उठा लिया गया और आपको जाँच करने की सुविधा दी गई। गाँव-गाँव जाकर आपने ७००० किसानों के बयान लिखे। परिणाम- स्वरूप जाँच कमेटी नियुक्त हुई ऋौर १०० वर्ष पुरानी 'तीन कटिया' आजन्म के लिए बन्द कर दी गई।

राजेन्द्र बाबू ने लिखा है, ''जाँच का नतीजा यह हुआ कि चम्पारन के मुकामी अफसर बहुत घबराने लगे। उनमें से कितनों के दिलों पर यह असर हुआ कि चम्पारन से अंग्रेजी राज उठा जारहा है। लोग यह समभने लगे कि गांधीजी ही सबसे बड़े अफसर हैं, जिनके सामने जिला कलक्टर और मजि-स्ट्रेट के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है।

चम्पारन की विजय से सारे बिहार में जागृति की लहर दौड़ गई श्रीर प्रान्त गांधीजी के श्रादशों में रंग उठा। यों गांधीजी गुजरात के रहने वाले थे, पर चम्पारन-कांड का वह श्रसर हुश्रा कि बिहार गांधीजी का प्रान्त कहलाने लगा। गांधीजी की कार्यपद्धित ही ऐसी थी। राजेन्द्र बाबू का कहना है कि, "पहली मुलाकात में ही हम लोग श्रपनी इच्छा से गांधीजी के फाँस में फँस गये। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, उनके साथ केवल प्रेम ही नहीं बढ़ा, उनकी कार्य-पद्धित पर विश्वास भी बढ़ता गया। चम्पारन का काएड समाप्त होते-न-होते हम सबके-सब उनके श्रान्य भक्त श्रीर उनकी कार्य-प्रणाली के पक्के हामी बन चुके थे।" "

# श्रहमदाबाद के मजदूरों में

चम्पारन के किसानों का संकट कटा ही था कि श्रहमदा-बाद के मजदूरों ने श्रापको पुकारा। मजदूर-संघ के निमंत्रण

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, <sup>3</sup>, श्रात्मकथा, राजेन्द्र बाबू ।

पर श्राप वहाँ गये श्रौर उनकी शिकायतें ठीक सममकर उन्हें हड़ताल की सलाह दी। मजदूरों से श्रापने श्रिहंसक होने, भिज्ञाञ्च न खाने श्रौर निर्णय पर दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा ली। मजदूर पहले सप्ताह तो मजबूत रहे, पर बाद में फिसलते दिखाई दिये। गांधीजी ने इस पर तीन दिन का उपवास किया श्रौर मिल-मालिकों श्रौर मजदूरों में फैसला होगया। सरदार पटेल, श्री शंकरलाल बैकर श्रौर श्रीमती श्रनसूया बहन यहीं से परिचय में श्राये।

## खेड़ा-सत्य।ग्रह में

इधर खेड़ा में फसल चौपट हो गई थी। यद्यपि कानून में यह था कि चार त्राना से कम फसल हो तो लगान माफ कर दिया जाय, पर सरकार से प्रतिनिधि-मंडल मिला, श्रर्जी-तार दिये गये, कोंसिल तक में श्रान्दोलन हुत्रा, लेकिन सरकार टस-से मस नहीं हुई तो गांधीजी की पुकार हुई। गांधीजी ने सत्याग्रह छेड़ दिया। किसानों ने लगान न देने की प्रतिज्ञा ली। गाँव-गाँव घूमकर किसानों से प्रतिज्ञा-पत्र भराये गये। बड़े जोश से सत्याग्रह चला। सरकार ने फसलें जब्त करलीं, ढोर बेच दिये, मनचाहा माल घरों से उठा लेगई, पर किसान श्रिडग रहे। नीलामी के साथ गिरफ्तारियाँ भी हुई, पर श्रान्दोलन फैलता ही गया श्रीर श्रंत में सरकार को हार माननी पड़ी श्रीर गरीब लोगों का लगान माफ कर दिया गया। खेड़ा-सत्याग्रह के परिणामस्वरूप सारे गुजरात में राष्ट्रीय चेतना जामत होगई। गुजरात-

रत्न सरदार पटेल का निर्माण इसी सत्याप्रह से हुआ। गांधीजी ने लिखा है, "वल्लभभाई ने अपने आपको इस लड़ाई में पह-चाना। अगर और कुछ नहीं तो एक यही परिणाम कुछ ऐसा-वैसा नहीं था। गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह भर गया पाटीदारों को अपनी शक्ति का भान हुआ, जो कभी नहीं मिटा। सत्याप्रह ने खेड़ा के द्वारा गुजरात में जड़ जमाई।

## प्रथम महायुद्ध और उसके बाद

एक तरफ गांधीजी भारत की श्रंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रान्त-प्रान्त श्रौर वर्ग-वर्ग में विद्रोह का बिगुल बजा रहे थे, दूसरी तरफ जब युद्ध छिड़ा तो उन्होंने गरमदलीय नेताश्रों के विरोध के बाबजूद सरकार का साथ दिया। यद्यपि श्रापकी सरकारी सहा-यता से उप्र विचारवाले सहमत नहीं थे, लेकिन श्रापके ब्यक्तित्व देशप्रेम, लगन, निष्ठा श्रौर तत्ररता की छाप उनके हृदयों पर निरन्तर गहरी पड़ती जारही थी।

इस युद्ध-सहायता का परिणाम लेकिन विपरीत निकला।
युद्ध के बाद में जब भारतीय ऋपनी सहायता का उपहार पाने
की कल्पना कर रहे थे, तब उसके बदले में निकम्मी माण्टफोर्ट सुधार-योजना सामने ऋाई ऋौर राष्ट्रीय ऋान्दोलन की नींव ही उखाड़ फेंकने के लिए रौलट-रिपोर्ट निकली।

देश वैसे ही युद्ध की ऋापदाश्रों से त्रस्त था। पंजाब में श्रोडा-

९ श्रात्मकथा

यर ने बड़ी सख्ती से चन्दा श्रौर रंगरूट जमा किये थे। पंजाब में हिन्दू, मुसलमान, सिख सब दुःखी थे। उधर तुर्की के विरुद्ध भारतीय फौजें लड़ाने के कारण मुसलमान खिलाफ होउठे। इस समय देश की हालत ऐसी थी कि नरम-दलवाले तक कड़े पड़ गये।

## गांधीजी मेदान में

सरकार ने इन विरोध-चर्चाश्रों की श्रोर कोई ध्यान नहीं दिया श्रोर रौलट-एक्ट जबरन पास कर दिया गया। यह १६१६ के प्रारंभ की बात थी। गांधीजी इस समय प्राणान्तक बीमारी से थोड़ा स्वास्थ्य-लाभ कर ही पाये थे कि रौलट-एक्ट की बात उनके कान में पड़ी। नेहरूजी ने लिखा है, "रोग-शय्या से उठते ही उन्होंने (गांधोजी) वाइसराय से प्रार्थना की थी कि वह इस बिल को कानून न बनने दें। इस अपील की उन्होंने, दूसरी ऋपीलों की तरह, कोई परवाह नहीं की श्रीर उस हालत में गांधीजी को अपनी तबियत के खिलाफ इस आन्दोलन का श्चगन्त्रा बनना पड़ा, जो उनके जीवन में पहला भारतव्यापी श्रान्दोलन था। उन्होंने सत्याग्रह-सभा शुरू की, जिसके मेम्बरों से यह प्रतिज्ञा कराई गई थी कि उन पर लागू किये जाने पर वे रौलट-एक्ट को न मानेंगे। दूसरे शब्दों में उन्हें खुल्लम खुल्ला श्रीर जान-बुमकर जेलखाने की तैयारी करनी थी।""

# रौलट-एक्ट

बिल जैसे ही कानून बनकर गजट में प्रकाशित हुआ गांधीजी

भेगी कहानी-नेहरू

को रात भर नींद नहीं आई। जरा आँख भगकी तो स्वपन में एक विचार सूभा। सबेरे राजाजी को बुलाकर कहा, इस कानून के जवाब में हमें सारे देश में हड़ताल करानी चाहिए। एक दिन लोग २४ घटे का उपवास रखें और काम-धंधे बंद रखे जायं। हड़ताल के लिए ६ अप्रेल नियत की गई।

न जाने सारे हिन्दुस्तान में गांधीजी का मंत्र कैसे फैल गया, हिन्दू और मुसलमान कंधे-से-कंधा भिड़ाकर खड़े होगये। जबर्दस्त हड़ताल हुई,सरकार घबरा गई और दमन पर उतर आई। दिल्ली में ढटकर गोलियां चलीं। लाहौर और अमृतसर में भी यही हुआ। बंबई में सोलहों आना हड़ताल रही। सरकारी आज्ञा भंग करके गांधीजी की जब्त पुस्तकें छाप-छाप करके बेची गईं। गांधीजी ने बिना डिक्लेरेशन के सत्याप्रह पत्र निकाला।

सरकार श्रब बुरी तरह भड़क गई। पंजाब में फौजी कानून लगा दिया गया। गाँधीजी जब वहाँ जाने लगे तो उन्हें गिरफ्तार करके वापस बंबई भेज दिया गया। बम्बई में जन-समुदाय पर घोड़े दौड़ाये गये। श्रहमदाबाद में मार्शल्ला जारी होगया। वीरमगाम, निंडयाद में जनता भड़क उठी। पटरी उखाड़ी गईं। सरकारी श्रादमियों के खून होगये। गांधीजी को यह नहीं रुचा। उन्होंने प्रायश्चित्त-स्वरूप तीन दिन का उपवास रखा श्रौर श्रभो जनमत को सत्याग्रह के श्रमुग्युक्त समक्तर साथियों के भारी विरोध के बावजूद सत्याग्रह स्थिगत कर दिया श्रौर लोगों को सही सत्याग्रह की शिज्ञा देने के जिए "नवजीवन" श्रौर "यंग इंडिया" नामक पत्र निकालने श्रारम्भ किये।

#### पंजाब हत्या-काएड त्र्योर खिलाफत

'सत्याग्रह बन्द तो होगया, पर देश में असन्तोष बढ़ता ही गया। उधर पंजाब में जंगी कानून के नाम पर जुल्म-ज्यादितयाँ शुरू हुई। जनता को पग-पग पर अपमानित किया जाने लगा। हजारों आदमियों को कड़ी-कड़ी सजाएं मिलीं। सबकी खबर कुछ-कुछ बाहर आती गई, पर पूरी खबर किसीको न मिलती थी। आपस का मेल इतना था कि हिन्दू, मुसलमान और सिख सब बातों में पूरी तरह शरीक होते थे। साथ ही गोलियां खाते, लाठियां सहते, पानी पीते, जमीन पर रेंगते अथवा हव।ई जहाज के गोलों के शिकार बनते।''

जिलयांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं थी। नेहरूजा ने जब जाँच के लिए जिलयांवाले बाग के बयान लिये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह स्थान जहाँ हत्या कांड हुआ था चारों श्रोर ऊंचे-ऊंचे मकानों से घरा हुआ श्रीर बन्द था, "सिर्फ एक तरफ कोई १०० फुट के करीब कोई मकान न था, महज पांच फीट ऊंची दीवार थी। गोलियाँ तड़ातड़ चल रही थीं और लोग चट-चट मर रहे थे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूफ पड़ा तो हजारों आदमी उस दीवार की श्रोर फपटे और उस पर चढ़ने की कोशश करने लगे। तब गोलियां उस दीवार की श्रोर निशाना लगा कर चलाई गईं। तािक कोई उस पर से चढ़कर भाग न सके। श्रीर जब यह सब खत्म हो गया तो क्या देखा गया कि मुद्दें श्रीर घायलों के ढेर दीवार के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> स्त्रात्मकथा --राजेन्द्र बाबू

दोनों छोर पड़े थे।"

गांधीजी ने बार-बार पंजाब जाने की कोशिश की लेकिन सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया। आखिर बड़ी लिखा-पढ़ी के बाद १० अक्तूबर को वहाँ वह पहुँचे। जाँच-कमेटी बिठाई गई, सर-कार ने भी हंटर कमेटी बैठाई और जुल्मों का भंडाफोड़ हुआ, पर सरकार ने न केवल अपराधियों को दंड ही नहीं दिया, अपितु उनको तोहफे के तौर पर विशेष सम्मान भी दिया गया।

गांधीजी को श्रव भी सरकार की नेकनीयती में विश्वास था। इसलिए श्रापने श्रमृतसर कांग्रेस में तिलक, देशबन्धु श्रादि का विरोध सहकर भो माण्टफोर्ट सुधारों को स्वीकार कर लेने की श्रपील की। लेकिन सरकार की दुरंगी नीति, दमन से प्रपीड़ित जनता की पुकार श्रीर मुसलमानों के खिलाफत-श्रान्दोलन से १६२० में गांधीजी सरकार के लिए पक्के श्रसहयोगी बन गये श्रीर उन्होंने समस्त देश में श्रपने श्रसहयोग का शंख फूंक दिया।

कांग्रेस के साथ समस्त देश इस समय गांधीमय होगया था। नेहरूजी ने लिखा है 'श्रमृतसर-कांग्रेस में लोकमान्य तिलक भी श्राये थे श्रौर उन्होंने उसकी कार्रवाई में प्रमुख भाग लिया था। मगर इसमें कुछ शक नहीं कि प्रतिनिधियों में श्रधिकांश श्रौर उससे भी ज्यादा बाहर की भीड़ में श्रधिकतर लोग श्रमुश्रा बनने के लिए गांधीजी की श्रोर देख रहे थे। हिन्दुस्तान वे राज-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मेरी कहानी—नेहरू

नीतिक चितिज में महात्मा गाँधी की जय की आवाज बुलन्द हो रही थी।'°

पहली श्रगस्त को श्रसहयोग श्रान्दोलन के सिलसिले में सारे भारतवर्ष में इड़ताल मनाना तय हुआ। इसी दिन दुर्भाग्य से लोकमान्य तिलक चल बसे। भारतोयों ने राष्ट्र की राजनीति के सिंहासन पर उसी दिन से श्रापका श्रभिषेक कर दिया। कल-कत्ता श्रीर नागपुर-कांग्रेस में श्रापका श्रहिंसात्मक श्रसहयोग का कार्यक्रम देश ने स्वोकार कर जिया गया। श्रब श्रापके नेतृत्व में श्रसहयोग का बिगुल बजा।

### ग्रसहयोग-ग्रान्दोलन

गांधीजी द्वारा श्रसहयोग-श्रान्दोलन का भंडा उठाते ही सारे देश में तूफान श्रागया। रईसों ने सरकारी खिताब छोड़ दिये, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, हाकिम श्रदालतों से उठ श्राये, कोंसिलों की सीटें खाली हो गईं, विद्यार्थियों ने स्कूलकालेज छोड़ दिये श्रीर जनता समस्त विदेशी माल के बायकाट पर उतारू होगई। जगह-जगह विदेशी वस्तुश्रों की होली जलने लगी। गांधीजीका इशारा श्रादेश बन गया। बात-की-बातमें तिलक-स्वराज्य-फंड में १ करोड़ रुपया जमा होगया। कांग्रेस के १ करोड़ सदस्य हो गये श्रीर जब गांधीजी के श्रादेश से २० लाख चरले चलने लगे तो श्रंग्रेज सरकार को भारत की शक्ति श्रीर श्रपनी श्रसमर्थता का पता लगा। ज्यों-ज्यों दमन किया जाता, श्रान्दोलन बढ़ता। सरकार का रीब जाता रहा। दिसम्बर २१ में लार्ड रीढिंग ने यहाँ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मेरी कहानी — नेहरू

तक कह दिया कि हम 'हैरान और परेशान हो रहे हैं।'
सें कड़ों वर्ष से पराधोन और असमर्थ भारतीयों में गांधीजी
ने किस प्रकार जान फूँ क दी थी यह नेहरूजी के शब्दों में इस
प्रकार हैं—''हमारे अन्दर आजादी का और आजादी के गर्व
का भाव आगया था। यह पुराना भाव कि हम दबे हुए हैं और
हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, बिलकुल चला गया था। अब न
तो डर से बिलकुल काना-फूसी होती थी और न गोलमोल कानूनी
भाषा इस्तैमाल की जाती थी, कि जिसरी अधिक।रियों के साथ
फगड़ा मोल लेने से अपने को बचाया जा सके। हम वही करते
थे जो हम मानते थे और महसूस करते थे, और उसे खुल्लमखुल्ला डंके की चोट कहते थे। हमें उसके नतीजे की क्या परवाह
थी ? जेल ? उसकी तो हम राह ही देख रहे थे। उससे तो हमारी
उद्देश्य-सिद्धि में मदद ही पहुँचने वाली थी।"

### चौरीचौरा-काएड

१६२१ में इग्लैंड के युवराज भारत आये। उनका बहिष्कार किया गया। वम्बई में इस सम्बन्ध में कुछ उपद्रव होगये। गांधीजी ने प्रायश्चित्त-स्वरूप ७ दिन का उपवास किया। मालवीयजी ने सिन्ध का उद्योग किया, पर बात नहीं बनी। आपने बारडोली में सत्याग्रह की सूचना सरकार को दी, पर इसी बीच में चौरी-चौरा में उत्तेजित जनता ने थाने पर आक्रमण करके २० आदमी मार डाले। इस दुर्घटना को ईश्वरीय चेतावनी समक आपने

१ मेरी कहानी—नेहरू

सत्याप्रह स्थगित कर दिया। बहुत से साथी इससे बड़े नाराज हुए, पर आप श्रटल रहे।

इधर सरकार ने आन्दोलन का वेग कम होते ही आपको गिरफ्तार कर लिया और कूटनीति से काम लेने लगी। उसने हिन्दू और मुसलमानों में विष के बीज बोने शुरू किये। जगह-जगह दंगे-फसार होने लगे। अगस्त १६२४ में दिल्ली में भयानक उपद्रव हुआ। आप दौड़े हुए दिल्ली आये और राष्ट्र के प्राथश्चित्त के फलस्वरूप २१ दिन का उपवास किया। सारे देश में चिन्ता के बादल छागये और मोतीलालजी नेहरू की अध्यन्तता में एकता-सम्मेलन का आयोजन किया गया।

# राष्ट्रपति श्रीर रचनात्मक कार्यक्रम

सन् १६२४ में आप कांग्रेस के बेलगाँव-अधिवेशन में राष्ट्र-पित चुने गये। आपने देश का ध्यान रचनात्मक-कार्यक्रम की आर खींचा। सन् २४ से २८ तक आप खादी के प्रचार, अस्पृश्यता-निवारण और हिन्दू-मुस्लिम एक्य जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में लगे रहे। विदेशी वस्त्र-बहिष्कार को बड़े व्यापक रूप से चलाया गया। एक बार फिर सारे देश का दौरा किया। साईमन कमीशन का विरोध हुआ। १६२६ में जब नेहरूजी की अध्यत्तता में पूर्ण स्वतंत्रता का घोषण-पत्र पढ़ा गया तब आपने सरकार के सामने ये मांगें उपस्थित की—मादक द्रव्यों का निषेध किया जाय, विनिमय की दर घटाई जाय, जमीन के लगान और फौजी खर्च में ४० प्रतिशत कमी की जाय और नमक-कर उठा दिया जाय।

#### नमक-सत्याग्रह

सरकार इन मांगों को कहाँ मानने वाली थी ? इधर भार-

तीयों में आजादी की भावना प्रवल हो उठी थी। परिणाम-स्वरूप १६३० में जब आहमदाबाद कांग्रेस हुई तो संघर्ष का निश्चय किया गया और आप उसके सर्वाधिकारी बनाये गये। गांधीजी ने वाइसराय को स्चना दी कि अगर १० मार्च तक कोई संतोष-जनक हल नहीं निकला तो नमक-कानून के विरुद्ध सत्याप्रह छेड़ दिया जायगा। वाइसराय का जो उत्तर आया उस पर गांधीजी की प्रतिक्रिया बड़ी विरोधी हुई। उन्होंने कहा, "मैंने घुटने टेक कर रोटी माँगी थी, पर मुक्तको पत्थर का दुकड़ा दिया गया है । अंग्रेज जाति केवल बल के आगे ही भुकना जानती है।"

#### डांडी-यात्रा

गांधीजी ने घोषणा की कि वह ६ अप्रेल को डांडी में जाकर नमक-क़ानून तोड़ेंगे। उन्होंने १२ मार्च, १६३० को साबरमती आश्रम के ८० स्वयंसेवकों को अपने साथ लिया और ऐति-हासिफ डांडी-कूंच पर चल दिये। आश्रम छोड़ते हुए गांधीजी ने भीष्म-प्रतिज्ञा की, ''जङ्गल-जङ्गल भटकूंगा, दर-दर की खाक छानूंगा, कौश्रे-कुत्ते की मौत मरूंगा, लेकिन मुकम्मिल आजादी के बिना, सम्पूर्ण स्वराज्य के बिना, वापस आश्रम में पैर न धक्रँगा।"

प्रति दिन १०-१२ मील यह दल चलता। यात्रा का विव-रण प्रति दिन समाचार-पत्रों में छपता श्रौर देश पर जादू-सा छाता जाता। सारा देश ६ श्रप्रेल की बाट देख रहा था। गांधीजी जैसे-जैसे बदते गये, देश में उत्साह श्रौर श्रान्दोलन भी बढ़ता गया। सरकार फटेल गिरफतार कर किये गति। बाह सक् वाद में का भाव कांग्रेस कमेटी हुई। बहां से बोती तास जी, जावा-हरताल नेहरू, राजेन्द्रवाबू आदि भी यात्रा में सामित हुए और जम्बूसर तक जाकर अपने अपने प्राप्तों में खीट गये और सत्या-प्रह की तैयारी करने लगे। सारे प्रास्तों में हुक्म फिर गया कि जब तक गांधीजी का आदेश कां मक्के, कोई कुक न करे।

गांधीजी ने ६ अप्रेल को डांडी में समुद्र के किनारे तमक का नृत तोड़ा और उसके बाद यह हवा सारे देश में फैल गई। नेहरूजी ने इस समय का दृश्य चित्रित करते हुए लिखा है:—

"ऐसा मालून हुमा जैसे कोई बटन दबा दिया गया, श्रीर श्रवानक सारे देश में, शहरों श्रीर गाँवों में, जिधर देखो रोज नमक बनाने की धूम फैल गई । नमक बनाने के लिए कई श्रजाब-अजीब तरकीन निकाली गई । बर्तन श्रीर कढ़ाइयां इकट्टी की श्रीर श्रन्त में एक महान्सी चीज (नमक) बना हो डाली, जिसे हम बड़ी बहादुरी से उठाकर दिखाते श्रीर श्रम्सर बहुत केंची कीमती पर नीलाम भी करते। बह श्रिष्टिशी चीज है या खुरी, सचमुच इसका कीई महत्त्व ही नहीं था, क्यों कि स्नास चीज तो उस बहुदे नमक आनून की लाइना था। अब हमने देखा कि लागों में उत्साह उमझ रहा है और नमक बनाना जंगली श्राम की तरह चारों श्रीर फैल रहा है, ती हमें कुछ शर्म मालूम हुई, कंशों कि अब गीधीजी ने इस तरिके की तबवीज पहले-महत्त रखी थी, तब हमने उसकी कामग्राबी में शह किया था।

इसें ताब्जुद होता था कि इस व्यक्ति में लोगों पर श्रतर डालने और उनसे संगठित रूप में काम करवाने की कितनी अद्भुत सूफ्त है। अ

क नत में गांधीजी ने धरसाशा पर धावा बोल कर वहां के सरकारी नमक को लूटने का निश्चय किया । ले कन उससे एक दिन पहले ही रात में पुलिस आई और गांधीज। को चुरा ले गई।

## गांधी-इर्विन समभौता

४ मई को गांधोजी यरवदा जेन में नजरबंद कर दिये गये। दमन बढ़ा तो आन्दोलन की आग में जैसे यो की आहुति पड़ गई। आर्डिनेंस-पर-आर्डिनेंस निकाले गये। गढ़वानी सिपाहियों ने गोली चलाने से इन्कार कर दिया। बहादुर पठानों ने मशोन-गनों के मुक़ाबिले अपनी अहिंसक छाती खोल दी। नमक क कारखानों और गोदामों पर धावे किये गये। स्त्रियां चूल्हा-चौका छोड़ स्वतन्त्रता के मैदान में आगईं। एक डिक्टेटर गिरफ्तार होता, दूसरा मैदान में आजाता। टोली-पर-टोली स्वयंसेवक महात्मा गांधी की जय बोलते हुए जेल जाते, लाठो सहते, घोड़ों के तले आजाते और वक्त पड़ने पर अपने प्राण भी निछाव कर देते। कोई एक लाख स्त्री-पुरुष इस आन्दोलन में जेल गये। आखिर सनकार ने घुटने टेक दिये। २६ जनवरी सन् ३१ को कार्य-सिमिति के सदस्य छोड़े गये। ४ मार्च को लार्ड इर्विन से

<sup>&</sup>lt;code-block> मेरी कहानी।</code>

समभौता हुन्ना भौर मत्याप्रह बन्द कर दिया गया। सरकार को गांधीजी की बहुत-सो बार्ते माननी पड़ी।

## गोलमेज-परिषद् और '३२ का आन्दोलन

श्रव सरकार ने गोलमंज-परिषद् का स्वांग भरा । उसके लिए कांग्रेस ने श्रापको श्रपना एक मात्र प्रतिनिधि चुना । श्राप वेलायत गये। वहा होना ही क्या था ? वही साम्प्रदायिकता और श्रब्धत-समस्या के राग श्रलापे गये और गांधीजी को खाली हाथ लौटना पड़ा। इधर भारत में सरकार ने श्रपना सममौता गेड़ दिया। सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त में दमन-चक्र चल पड़ा। रहिरूजी पकड़ लिये गये। गांधीजी ने वाइसराय से फिर लिखा- गढ़ी शुरू की, पर वाइसराय कड़े पड़ गये और गांधीजी से मेलने तक से इन्कार कर दिया।

सरकार ने इस बार कांग्रेस को कुचल डालने की पूरी तैयारी करती। गांधीजी ने इस बार चहुं मुखी सत्यामह प्रारम्भ किया। तरकार ने आर्डिनेंस-पर-आर्डिनेंस निकाले। इस बार गिरफ्ता-रेयां कम की गईं। जगह-जगह भयानक लाठी-चार्ज और प्रातद्भ से जनता के साहस को कम करने का प्रयत्न किया गया, तर जनता का न साहस दूरा न उसके सत्यामह के प्रयत्नों में कमी आई। कांग्रेस ग्रैरकानूनी करार दे ही गई फिर भी दिल्ली मार कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन किये गये।

### हरिजनों के लिए उपवास

इयर गांधो ही ने एक बड़ा महत्त्वपूर्ण कहम उठाया। सर-

कार दिशानों का अदन एठाकर हिन्दु औं में फूट बस्तने की जी-जान से कोशिश कर रही थी। इसमें साम्मदाध्यक विशेषाधिकार हिन्दु औं से दिलत जातियों को अलग करके उन्हें विशेषाधिकार दे दिये। गांधीजी ने इस निर्णय के विरुद्ध-अपने प्राणों की बाजी लगा दी और २१ सितम्बर को आमरण इनशन शुरू कर दिया। सारे देश में खलबली मच गई। सरकार परेशान हो उठी और पूना-पेक्ट हुआ जिसे सरकार ने खीकार किया। २६ सितम्बर को यह उपवास खुल गया।

क्या । १ अगस्त की ३२ आश्रमधासियों के साथ आपने फिर सत्याग्रह की घोषणा की । परिणामस्वका ३१ जुलाई की आप गिरफ्तार कर लिये गये । १६ अगस्त को आपने फिर उपवास किया और २३ अगस्त को आप छोड़ दिये गये । उसके बाद आफ हरिजनोद्धार पर निकले । सारे भारत में आपका अपूर्व स्वागत हुआ और मलाख रुपवा जनता ने आपको हरिजन-सेवा के लिए मेंट किया । कांग्रेस ने जब सत्याग्रह से कींसिल प्रवेश की धोर मुंह मोड़ा तो उसे आपका आशीर्वार प्राप्त हुआ । १६३४ को बंबई कांग्रेस से पहले आपने कांग्रेस का नय विधान बनाया और प्राम-उद्याग संघ था निर्माण किया । बंबई

तव से मृत्यु-पर्यंत गांधीकी ग्यों कांग्रेस मे कालग शहे, या कांग्रेस कभी नसे कालग सही हुई। संविक्तः के सारे महत्त्वपूर् निर्माय ही सही, उसकी सहक्रमार्थ बैठकें भी सदैन कापकी है

देखपरेखः और सुविधा के धनुसार होती रहीं।

कांग्रेस से अलग होने के बाद आप विविध सार्थजनिक कार्यों में लगे। 'हरिजन' के प्रकाशन द्वारा विविध समस्याओं पर प्रकाश डाला जाने लगा। अंडमान के और दूसरे राजबन्दियों की रिहाई के लिए आपने घोर प्रवस्त किया। लंगींटी तो पहले ही लगा चुके थे अक एकदम देशसी के साथ सम्मध होने के लिये आप सेगांव जा बसे। १६३० में आपका सीमाप्रांत का दौरा विशेष महत्व रखता है।

## साम्प्रदायिक समस्या

श्रव गांशी की-का-समस्त ध्यान दो ही विषयों की श्रोर केन्द्रित था—एक हरिजनोद्धार श्रीर दूसरे हिन्दू-मुसबस्मान समस्याः। एस्लिम लीग जो खिलाफत के युग में गांधी जी के कंधे-से-कंधा मिला कर चली थी; श्रव श्रंभे जों के इशारे से जिन्ना साहब की श्रध्यन्तता में राष्ट्रविरोधी बन गई थी। गांधी जो ने इसके लिए कई बार सिक्रय कदम उठाग्रा। १६३८ के श्रवेल व मई में श्रापने श्रीजिन्ना के साथ पत्र-व्यवहार किया। २८३८ वर्ध श्रवेल श्रीर ३० मई को श्रापकी जिन्ना के साथ प्रतिहासिक मुद्धाकारों महिद्धीं। श्रापने घुटने टेक कर जिन्ना से भीख मांगी पर बहु दस-से-मस्त हुए।

इसः विचानेः सन्धिकातः में कं के स तो को सिस्तें कोरः मंत्रि-मंडतो में पुताकर स्थासाध्यः स्वद्र-निर्माख का कार्यः करदी रही। कोरः गांत्रीकी रचनाकाक कार्योः में तने रहे। त्रिष्ठशिकां बेसः में इस बीच श्री सुभाषचन्द्र शोस के साथ कार्यकारिग्री का मतमेद हुआ और आपने राजकोट में ठाकुर के बजा के दिये वचनों से मुकरने पर अनशन किया।

#### द्सरा महाधुद्ध

दूसरे महायुद्ध के शुरू में गांधीजी वाइसराय से मिले श्रीर एक वक्तब्य प्रकाशित किया जिसमें इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई श्रीर यह भी कहा गया कि हमें बिना शर्त इँग्लैंड की मदद करनी चाहिये। बहुत से कांग्रे सियों को गांधोजी की बिना शर्त मदद करने की बात पसन्द नहीं श्राई। लेकिन गांधीजी का मदद से मतलब नैतिक सहानुभूति था, जिसकी वह बहुत बड़ी कीमत सममते थे, जब कि सरकार को नैतिक नहीं रुपये श्रीर श्रादमियों की श्रावश्यकता थी।

इस पर कांग्रेस बर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फासिस्टों और नात्सयों की निन्दा की गई और इंग्लैंड से साफ-साफ युद्ध का उद्देश्य पूछा गया। लेकिन सरकार को इन बातों से क्या, उसने ता बिना देश की सनाह के हिन्दुस्तान को भी लड़ाकों में दाखिल कर दिया था। उस समय १४ में से प्रांतों में कांग्रेसी मित्रमंडल थे, हिन्दुस्तान की घारा-सभा कायम थी, पर बिना किसी से परामर्श किये ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान की श्रोर से युद्ध-घोषणा करदी। कांग्रेस ने स्पष्ट का से दो मांगें रखीं कि एक तो सरकार उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करे दूसरे भारत की श्राजादी के बारे में निश्चित वचन ही नहीं दिया जाय युद्धकाल में भारत को ऐसे शासन-सम्बन्धी अधिकार दिये

जांय जिससे अपनी इच्छानुसार वह शासन-प्रबन्ध कर सके श्रीर सरकार को सच्ची युद्ध सहायता दे सके।

#### कांग्रेस की प्रतिक्रिया

लड़ाई के प्रारम्भ में मित्र राष्ट्रों ने प्रजातंत्र की लंबी-चौड़ी दुहाई दं तो कांत्रेस ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या यह प्रजातंत्री सिद्धांत यूगोप के लिये ही हैं या भारत, द्विण अफ्रीका और एशिया की दूसरी गुलाम जातियों के लिये भी हैं ? लेकिन इन प्रश्नों का-संदोषजनक उत्तर हिन्द्स्तान को नहीं दिया गया। चर्चित-सरकार के सामने उस समय एक ही उद्देश्य था ि ब्रिटिश माम्रावय को ऋजाएण बनाये रखना। लाइं लिनलिथगो लकड़ी से थन छूते रहे। तरह-तरह की बातें उनकी छोर से उठती रही पर कोइ भी दल उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ, वह एक वात में श्रवश्य कामयाव होगये कि उन्होंने मुस्लिम लीग का खूब बढ़ावा दिया श्रीर ऐसी स्थिति पैदा करदी कि दुनिया यह कहे कि श्रंप्रोज तो भारत को श्राजादी देना चाहते हैं मगर हिन्दस्तान के लोग नालायक हैं, आपस में मगड़ते हैं और अभी बे स्वतंत्रता के योग्य भी नहीं हैं'।

इधर कांग्रेस अपनी मांग पर अह गई और उसने १६३६ के नवम्बर में मंत्रिमंडल में गये लोगों से वापस आजाने को कहा। परिणामस्वरूप मन्त्रिमंडल दूट गये, सारे देश में धारा ६३ का राज्य हो गया और गवर्नरी शासन चलने लगा। युद्ध में उधर जर्मनी जोर पर था। पोलैंड, बेल्ग्यम, हालैंड, डेन- मार्क, नार्वे फ्रां तः पार्कातत हो गये। चेम्बर लेनः की सरकार दूट गई। चर्चिल की सर्ब वर्लीय मरकार बनी। वर्किंग कमेटी इन परिस्थितियों पर गम्भीरता में विचार करती रही। अहिंसा और दिसा को अपनाने के लिए बड़ी-बढ़ी चर्चाएं हुई। आखिर कांग्रेस की श्रोर से सरकार को बाजाप्रता सहायता देने का प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया श्रीर वायसराय ने कहा कि युद्ध-का नमें शासन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, हाँ वाइसराय की, कार्यकारियों में हिन्दु स्क्रानियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब हर हाल स्व यह साफ हो गया था कि सरकार भारतीयों के हाथों में कोई अधिकार नहीं सींपना चाहती।

### वैयक्तिक सत्याग्रह

बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सरकार के इस रुख पर विचार किया और गांधीजी की अध्यक्ता में वैयक्तिक सत्याप्रह का निर्णय किया गया। गांधीजी का यह प्रयोग अपने ढंग का अबेला था। उन्होंने निरचय किया कि, 'यद्यपि यह सत्याप्रह वैयक्तिक होगा, सामृहिक नहीं, तथापि कोई व्यक्ति उनसे मंजूरी पाये बिना सत्याप्रह नहीं कर सकेगा और वह अनुमति ऐसे ही लोगों को देंगे जिन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के किसी अंग को अपनाया हो तथा उसमें काम किया हो। साथ ही यह भी निरचय हुआ कि ऐसे लोगों को अनुमति दी जायगी जो प्रतिनिधित्य कर रहे हों—अर्थात जिमकी हैसियत

ऐसी हो कि वह केवसः व्यक्ति नः हों; अनेक के प्रतिनिधि हों।" कि प्रारतीय कांग्रेस से ऐसे लोगों के नाम मंजूर होते; गांधी मी उन्हें स्वीकृति देते और तब जाकर वे लोग सस्याप्रह करते।

प्रत्येक सत्याप्रही यह घोषित करता कि हम युद्ध में किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते। उमका नारा होता 'न एक भाई न एक पाई'। प्रदर्शन 'वगैरह के लिये कड़ी ताकीद करदी गई। गांधी नी सरकार को विमा शोरगुल के यह दिखला देना चाहते थे कि देश युद्ध प्रवस्तों में तुम्हारे साथ नहीं हैं। केंसिल में, एसेम्बलियों मेंई जिला बोडों में, कांग्रे सियों के चुने हुये सदस्य वैंथिकिक सत्याग्रह करके यह दिखला रहे थे कि हम तो निमित्त-मात्र हैं, जिन्होंने हमें चुना है उन ग्रमंख्य नर-नारियों का समर्थन हमारे साथ है। पहले विनोबा भावे ने सत्याग्रह किया श्रौर फिर सत्याग्रह का तांता लग गया। देश ने अपने ऊपर लादे गए जबरन युद्ध-प्रयत्नों का संसार के सामने मंडा-फोड़ कर दिया।

## किंग्स-योजना

उधर युद्ध की स्थिति विषम-से-सिषसतर होती गई। उसकी लफ्टें पश्चिमासे मध्यपूर्व और सुदूरपूर्व तक किल गईं जर्भनी ने क्स्स पर हमला कर दिया। इसके साथी जापान ने चीन का बहुत-सा भाग हहूम लिखा और प्रशान्त महासागर के बहुत-से दीशसमूदों पर कम्बा करता हुआ वह सिंगापुर, स्थाम और

**क्षश्रात्मकथा—शजेन्द्रप्रसा**द

बर्मा तक बढ़ श्राया। श्रब इक्नलैंड के दिमारा में हिन्दुस्तान से कुछ तय करने की बात पैदा हुई। इंगलैंड में एक योजना तैयार की गई श्रौर उसे लेकर सर स्टेफोर्ड किप्स मार्च ४२ में हिंदुस्तान श्राये।

किष्स के यागमन पर गांधी जी दिल्ली आये। योजना मालूम हुई और उस पर विवार चर्चारं चलीं। योजना में भारत को खोपनिवेशिक स्वराज्य देना तय किया गया था और प्रांतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे चाहें तो भारतीय यूनियन में रहें और न चाहें तो अलग रहें। सारांश में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग मानलो गई थी और तत्काल वायसराय की कोंसिल में परिवर्तन तो स्वीकार किये गये थे, पर उसको युद्ध और सेना-सम्बन्धी तो कोई अधिकार थे ही नहीं—बाकी अधिकार भी नाम-मात्र के थे। गांधी जी को यह योजना पसन्द नहीं आई। उन्होंने अपना स्पष्ट मत किष्स को बतला दिया और वह सेगांव लौट गये।

किप्स-योजना पर अपनी प्रतिकिया बताते हुए अमरीकन पत्रकार लुईफिशर से उन्होंने कहा था, "जब मैंने किप्स योजना का मज़मून देखा तो मुफे विश्वास हो गया कि इन शर्तों पर सहयोग की कोई आशा नहीं। सबसे बड़ा सवाज देश-रचा का था। लड़ाई के दिनों में स्वदेश-रचा गवनेमेंट का पहला काम है। अ और अंग्रेज लोग देग की फोजों को भारतीयों के हाथ में मों ना नहीं चाहते थे, जबकि गांधीजी का विचार था कि रचा-

अशांधीजी के साथ सात दिन

विभाग भारतीयों के हाथ में ही हो। परिणाम यह ुआ कि कांग्रेस विकंक्ष कमेटी ने काफी सोच-विचार और मुलाकातों के वाद किप्स-योजना अस्वीकार करदी और किप्स वापस लौट गये।

#### श्रगस्त-हान्ति

गांधीजी जब से हिन्दुस्तान की राजनीति में आये उन्होंने यथाशक्ति अंग्रेजों के साथ असहयोग करते हुए भी सहानुभूति का व्यवहार किया और सदैव समभौते के लिए तैयार रहे, पर किप्स-योजना के बाद उनका धेर्य दूट गया। जिस अंग्रेज जाति पर उन्हें बड़ी श्रद्धा थी, उसकी नेकनीयती पर से अब उनका विश्वास जाता रहा और दिन-प्रति-दिन उनके विचार उम्र होते गये। उन्होंने धारा-प्रवाह रूप से अविलम्ब स्व-तन्त्रता के प्रतिपादन में लेख लिखने प्रारम्भ किये। उन्होंने कहा कि अब समय आगया है कि 'हमको अपनी स्वतन्त्रता लेने के लिये खुद तैयार होजाना चाहिए—चाहे अंग्रेज इसे युरा क्यों न मानें'। देश आश्चर्यजनक रूप से गांधीजी की विचार-धारा में रंगता गया।

गांधीजी ने इलाहाबाद में होने वाली विकिक्त कमेटी क लिए एक जोरदार प्रस्ताव भेजा। चारों श्रोर श्रांदोलन की चर्चा उठने लगी। फिर से सबकी नजरें गांधीजी की श्रोर मुड़ गईं श्रीर उनसे श्रांदोलन की रूपरेखा पूछी जाने लगी। उन्होंने कहा, 'पहले कांग्रेस को श्रांदोलन करने का फैसला करना है। जब श्रांदोलन का फैसला होगा तक कार्यक्रम की बात उठेगी। हाँ, इतना अवश्य है कि इस बार का आंदोशन बहुत उप्रक्तिगा. वं बल जेल जाना ही काफी नहीं होगा, उससे कहीं अधिक त्याग की जरूरन पड़ेगी; आवश्यकता होने पर धन-धान्य, घर दार सबा कुछ स्वाहा करना होगा।'

बम्बई में १ अगस्त ४२ से वर्किक कमेटी की बैठक शुरू हुई। देश दम साधकर गांधीजी के निर्णाय और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया की बाट जोहः रहा था। गांधीकी आंदोलन के लिए कठिकद्ध थे। दूसरीः तरफ सरकार उसका पेशगी मुक्ताबल करने के लिए तैयार थी। वर्किङ्ग कमेटीः नेः ऐति हासिक 'भारत छोड़ो' अगस्त प्रस्ताव पास किया। वह अख्य बारों में छुपा। आठ अगस्त को अखिल भारतीय कमेटीः ने भी उसे पास कर दिया।

### "करें ने याः मरें ने"

'भारत छोड़ो' प्रस्ताव की भूमिका गांधीजी की बनाई हुई थी। पिछले मई महीने में ही उन्होंने साफ कह दिया था कि, ''म्रंग्रे जों को हिन्दुस्तान से चला जाना पड़ेगा श्रीर श्रपनी फौजों को भी ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं श्रपना श्रांदोलन शुरू कर दूंगा।" श्रंमे जों के चले जाने से जो भराजकता पैदा होगी श्रीर जो साम्प्रदायिक मारकाट फैलेगी उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था, 'मैं चाहता हूँ श्रांगेज यहाँ से शान्ति के साथ जायें श्रीर हिन्दुस्तान को परमात्मा के हवाले करदें। श्रराजकता फैलेगी तो उसे हम रोकेंगे श्रीर शासद यहाँ निसाजका दौरदौरा न हो।" लेकिन इन सब से बड़कर दक्ष्मगस्त की गात्रि को महासमिति में जो उन्होंने भाषण दिया था उसन लोगों में जास फूंक दी भौर वे करने था सरन को तय्थार होगये ! गांधीजी ने घोषणा की:—

'श्रम बील में समस्तीता नहीं हैं। मैं नमक की सुविधाएँ या शराबनन्दी लेने नहीं जाएहा हूँ। मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूँ — आजादी। नहीं देना है तो करत करें। मैं वह गांधी नहीं को बीच में कुछ कीज लेकर आजाय। आपको तो मैं एक मंत्र देता हूँ — करेंगे या मरेंगे। जेल को भूल जायं। आप सुबह-शाम यहा कहें कि खाता हूँ, पीता हूँ, साँस लेता हूँ तो गुलामी की अंचीर वोड़ने के लिए। जो मरना जानते हैं, उन्होंने ही जीने की कला जानो है। आज से तय करें कि आजादी लेनी है। नहीं लेनी है तो मरेंगे। आजादी डरपोकों के लिये नहीं। जिनमें करने की ताकत है वही जिन्दा रह सकते हैं। हम चीं दियां नहीं हम हाथी से भी बड़े हैं, हम शेर हैं। 'श्रम

विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए गांधीजी ने श्रंप्रेजी में कहा था-- "मैं कहाँ जाऊँ ? श्राजादी के स्पर्श बिना करोड़ों की जनता को दुनिया की मुक्ति के यज्ञ में दिल से भाग लेने की श्रोर क्या रीति हो सकती हैं श्राज तो जनता के श्राण चूम लिये गंथे हैं—पीस दिये गये हैं, उनकी निस्तेज श्राँखों में तेज लाना हो तो श्राजादी कल नहीं, श्राज ही श्रानी चाहिए । इसी से मैंने श्राज कांग्रेस से यह बाजी लगवाई है, या तो कांग्रेस

अ<sup>8</sup>.सन् बयालीस का विद्रोह ।

देश को आजाद करेगीया खुद फना हो जायगी—करेंगे या मरेगे।"+

प्राण फूँकने वाले गांधीजी के इस भाषण ने देश की मक-मो र डाला। पीड़ित राष्ट्र की तरुणाई बल खाकर उठ पड़ी। संघष की भूमिका गांधीजी के लेखों और भाषणों से बन ही चुकी थी। वह यह भी कह चुके थे कि जब कोई नेता न रहे तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ध्रपना नेता है। इसलिए, जब नौ ध्रगस्त को सामृहिक गिरफ्तारियाँ हुई और वर्किङ्ग कमेटी के अन्य नेताओं के साथ गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये तथा सारे देश मंसे छाँट-छाँट कर कांग्रेसी नेता जेल में ठूँस दिय गये तो जनता ने स्वयं ऋपना नेतृत्व सम्हाल लिया। विश्व की बड़ी-बड़ी क्रान्तियों में भगस्त क्रान्ति को अभूतपूर्व स्थान प्राप्त है। जनता ने बिना नेता, बिना कार्य-क्रम श्रौर बिना जात पात की पर्ीह किये बिटिश गोरीशाह के भीषण दमन का बड़े साहस के साथ मुकाबजा किया। सन् '४२ के भान्दोलन के खुले विद्राह का विस्तृत इतिहास तो अलग एक स्वतन्त्र प्रन्थ का विषय है, पर इस तूफान श्रीर उसके परिणाम के जो श्राँकड़े उस समय की सरकार ने प्रकाशित किये हैं उससे संचेप में आन्दो-लन की ब्यापकता और दमन की भीषण्या का सहज अनुमान किया जा सक्ता है। भाँकड़े इस तरह हैं:--

गोतियों से मरे हुन्नें की संख्या

08,3

<sup>+</sup> सन् बयालीस का विद्रोह

| गोतियों से वायलों की संख्या                 | १,६३०     |
|---------------------------------------------|-----------|
| कितनी बार गोलियाँ चलाई गई'                  | ४,३⊏      |
| गिरफ्तार हुए ब्यक्तियों की संख्या           | ६०,२२६    |
| नजरबन्दों का संख्या                         | १⊏,०००    |
| जहाँ फौ तें बुलाई गई उन स्थानां की संख्या   | ६०        |
| जहाँ बम गिराये गये उन स्थानों की संख्या     | ६         |
| बरबाद स्टेशनों की संख्या                    | ३,१⊏      |
| गिराई गई गाड़ियों की संख्या                 | પ્રદ      |
| तोड़-फोड़-द्वारा रेलों की जोत्तित हुई       | १८,००,००० |
| मोटर लारियों की चति                         | ٤,००,०००  |
| स्टेशन की इमारतों की चति                    | 5,40,000  |
| स्टेशन की ऋन्य सामग्री की चृति              | ६,४०,०००  |
| नष्ट पोस्ट अ।िकसों की संख्या                | 8,4,3     |
| नक्कद तथा दूपरो तरह से की गई चति            | ६,४०,०००  |
| टेलीफोन व टेलीपाफ जहाँ काटे गये उनकी संख्या | १२,०००    |
| फर्नीचर श्रादि की चति                       | १,००,०००  |

इव आन्दोलन की यह विशेषता थी कि जब तक यह आन्दोलन चला हिन्दू मुसल गनों में कहने को भी एक उत्गत नहीं हुआ, इस आन्दोलन की आग देशी रियासतों मैं भी फैल गई और देश के तहण विद्यार्थी-समाज ने नेताओं की अनुपस्थिति में आन्दोलन की बागडोर सम्हाल ली।

ऋंग्रेजों ने कांग्रेस ऋौर गांधीजी को बदनाम करने का प्रचार आरम्भ किया। कांग्रेस-नेताश्रों पर हिंसा का ऋरोप लगाया गया और इसकी जिन्मेदारी गांधीजी और कांग्रेस पर ढालो गई। गांधीजी ने इस मिध्या आरोप पर वाइसराय से पत्रक्यवहार किया और उन्होंने चुनौती ही कि सरकार अपमे कथन की सरयता के लिए हम लोगों पर खुला सुकदमा चनाये। उन्होंने कहा कि जो भी हिंसाएं हुई उसके लिये सरकार जिन्मेदार है, जिसने जनता थी उसके नेताओं से अलग कर दिया। यह सच था। वास्तव में काथकम यह था कि आठ अगस्त के बाद गांधीजी वाससराय से मिलते और तब आन्दोलन की रूप-रेखा निश्चित होती। गांधीजी का चलाया हुआ आन्दोलन कभी हिंसक भी हो सकता था, इसकी तो कराना भी नहीं की जा सकती ?

सन् '४२ में गांधीजी को आगाँखा महत्त में रखा गया। यहाँ नियति ने उन पर दो बहुत बड़े श्राघात किये। उनके दो जीवन-साथी यहाँ आकर उनसे बिछुड़ गये। राष्ट्रमाता कस्तूरबा यहीं शहीद हुई और गांधीजी में अपने आपको तन्मय कर देने वाले उनके शाण्विय से के टरी श्री महादेव देसाई भी यहाँ आकर शहीद होगये। कुसुम-कोमल प्रवृत्ति वाले गांधीजी ने बआदिप कठोरता से इन आधातों को हँस कर सहा।

आगाँ लाँ महत्त की तीमरी ऐतिहासिक घटना गांधीजी का सबसे कठार वह अनशन था जिसमें वह मौत को भी शिकस्त देकर बच निकले थे। इस अनशन का बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ। इसने एक श्रोर जहाँ गांथीजी और कांग्रेस के साधनों की निमेत्रता को उज्ञागर किया वहाँ दूसरी श्रोर देश की स्मशान-

शांति को भी भंग कर दिया। सारे संसार का ध्यान एक बार फिर भारत के बेताज के बादशाह उस श्रद्ध-नग्न फकीर की श्रोर केन्द्रित होगया, जो यह प्रण लेकर साबरमती श्राश्रम से चला था कि जब तक श्राजादी न लेलूंगा वापस यहाँ न लौटूँगा श्रौर जिसने भारत की जनता की नस-नस में यह मंत्र फूंक दिया था कि 'करेंगे या मरेंगे'।

## शिमला-कान्फ्रेंस

श्रंप्रेज श्रव श्रच्छी तरह समम गये कि वे श्रव लाख प्रयत्न करें गांधीजी ने उनका भारत में रह सकना श्रसम्भव कर दिया है। जो भारत कभी उनके गले का हार था वह श्रव गर्दन में लिपटे हुए साँप की तरह च्राण-प्रति-च्राण श्रपनी गुञ्जलक मजवूत करता चला जाता था। भारत को गुलाम बनाये रखने के कारण दिन-पर-दिन श्रंप्रे जों की श्रंतर्राष्ट्रीय साख गिर रही थो, इधर भारत में जबर्दस्त गितरोध पैदा होगया था। जनता तो श्रंप्रे जों से विमुख थी ही, श्रव उसकी चिरपोषित नौकरशाही में भी विद्रोह फूट श्राया। नेताजी के सशस्त्र फौजी विद्रोह श्रीर उसमें भारतीय फौजों के मिल जाने से श्रंप्रे जों के पैरों की धरती ही खिसक गई। परिणामस्वरूप जब ब्रिटेन में नये चुनाव हुए श्रीर वहाँ मजदूरों की सरकार बनी तो उसने भारत से श्रपना पिंड छुड़ा लेना ही श्रेयस्कर समभा।

गांधोजी छोड़े गये। लार्ड वेवल को लंदन बुलाया गया ऋौर देश के सामने नई ब्यवस्था के कुछ प्रस्ताव रखे गये। देश के समस्त नेता शिमला-वार्ता के लिए निमंत्रित किये गये, कांग्रे सकार्यकारिणों के सदस्य छोड़ दिये गये और शिमला-वार्ता का
दौर शुरू हुआ। लार्ड वेवल ने गांधीजी से अनुनय की आप हम
सबका मार्ग-प्रदर्शन कीजिए। गाँधीजी वाइसराय के सलाहकार
बनकर वहाँ पहुँचे। ज्ञात हुआ कि वाइसराय की कार्यकारिणी
को राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया जाना है। सभी पार्टियों से
उसके लिए नाम मांगे गये। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के नाम
दिये, सिख नेताओं ने सिखों के; पर कांग्रे स तो सारे देश का
प्रतिनिधित्व करती थी, उसने सारी कैबिनेट के लिए १४ नाम
सुमाये। जिल्लासाहब मला यह बात कैसे मान सकते थे? गतिरोध हुआ। किसी प्रकार फिर वार्ता चली, लेकिन राष्ट्रीय मुसलमानों पर उठाई गई श्री जिल्ला की आपित के कारण अन्ततः उसे
भंग होजाना पड़ा।

### अस्थायी केन्द्रीय सरकार

इधर केन्द्रीय श्रौर श्रान्तीय चुन।व हुए, जिनके परिणाम-स्व-रूप केवल सिंध श्रौर बंगाल में, वह भी टोरी श्रंशे जों की सहायता से लीग श्रपना मंत्रि-मंडल बना सकी। बाकी सभी श्रान्तों में कांश्रे सी मंत्रि-मंडल बने। कांग्रे स ने स्वतंत्रता की मांग किर से दुइराई। श्रन्त में १६४६ के मार्च में ब्रिटिश सरकार को श्रोर से एक घोषणा हुई श्रौर भारत-मंत्रा लार्ड पेथिक लारेंस, सर स्टैफर्ड किप्स श्रौर ए० वी० एलैक्जैंडर का मंत्रि-मिशन भारत के मसले को सुलकाने श्राया। गांधीजी श्रौर नेताओं के साथ फिर से महत्त्वपूर्ण वार्तालाप शुरू हुआ। काफी दिनों की चर्चा के अनन्तर मिशन वापस लौट गया और १६ मई को अंध्रे ज सरकार ने एक वक्त ज्य प्रकाशित किया, जिसमें पाकिस्तान नहीं माना गया, विधान-परिषद् की बात कही गई और तत्काल राष्ट्रीय-सरकार कायम करने के सिद्धान्त को मान लिया गया। अस्थायी-सरकार की स्थापना के लिए वाइसराय से बातें चलीं। मुस्लिम लीग फिर अड़ी। उसने अपनी सीधी-उलटी कार्रवाई भी की, लेकिन अन्ततः उसे रास्ते पर आना पड़ा और अन्त में २ सितम्बर, १६४६ को गांधीजी के आशीर्वाद से अस्थायी-सरकार की स्थापना होगई।

#### नोत्राखाली में

केन्द्रीय सरकार की स्थापना के पहले ही लीग अपनी सीधी कार्रवाई प्रारम्भ कर चुकी थी। १६ अगस्त को कलकत्ते में भयानक नर-संहार हुआ। उसकी आग नोआखाली में फैली। फिर विहार, पंजाब, गढ़मुक्ते रवर, दिल्ली तक उसकी सर्वप्रासी लपटें बढ़ती गईं। भविष्य-द्रष्टा गांधीजी इस महाविनाश की रोकथाम के लिए कमर कसकर तय्यार होगये। नोआखाली के पागलपन से वह स्थिर न रह सके और उन्होंने अकेले वहाँ जाने का निश्चय किया।

इतिहास के धूमिल पृष्ठों में गांधीजी की नोत्राखाली-यात्रा श्रयने स्वर्णांकित त्रवरों में युग-युगतक चमकती रहेगी। मुस्लिम लीग द्वारा शासित प्रदेश में जहाँ गुंडागीरी का साम्राज्य था, नंगे पैर गाँधीजी गाँव-गाँव गये और लोगों को धेर्य और साहस का संदेश दिया। वहाँ से साम्प्रदायिक उत्पात एकदम विलुप्त हो गये और जिन्हें कि कलकत्ते की सीधी-कार्रवाई का अगुआ कहा जाता था, वह हसन शहीद सुहरावदीं गांधीजी के जनम-जनम के लिए अनुगत होगये।

## दासता से मुक्ति

श्रान्ततः ऐसा भी दिन श्राया जब बिना हील-हुज्जत के श्रंप्रोजों ने यहाँ से जाना स्वीकार किया श्रीर १४ श्रगस्त सन् ४० को गाँधीजी के तप, त्याग और प्रभाव से देश सैकड़ों वर्ष की गुलामी से मुक्त होगया। चिरप्रतीचित १४ त्रागस्त! भारतीय जनता हर्ष-विमुग्ध श्रपनी-सुध-बुध खो उठी। घर-घर में दिवाली मनाई गई। राजधानी, शहर श्रौर गाँव-गाँव क्या, भारत का घर-घर खुशी से नाच उठा। पर गांधीजी, जो भारत की स्वतंत्रता के जनक थे, जिनके एकमात्र परिश्रम का फल श्राज चखने को मिला था वह-'राजिव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाईं।' इन उत्सवों श्रौर खुशियों की दिल्ली से वह दूर चलेगये। नेताओं, उनके आजीवन साथियों, प्राणिपय अनुगामियों ने लाख कोशिशें की कि वह दिल्ली में रह कर उस दिन आजादी के उत्सवों को अपनी आँखें भरकर देखें श्रीर उनमें शीर्ष भाग प्रहण करें, पर वह वीतराग नहीं रुके। उन्होंने हनुमान की भांति कहा, ''रामकाज कीन्हे विना मोहि कहां वेश्राम।'' जब तक देश की साम्प्रदायिक स्राग बिलकुत बुफ

नहीं जाती, तब तक मुफे चैन नहीं। श्रौर वह श्रधूरा कार्य पूरा करने के लिए कलकत्ता चल दिये। जब पंजाब जल रहा हो, वंगाल विकल हो, जब सारा देश ज्वालामुखी के किनारे खड़ा हो— चह कैसे श्रानन्द मना सकते थे ?

## साम्प्रदायिक उत्पात

१४ श्रगस्त के बाद श्राजादी का मोर्चा समाप्त हुआ। श्रव देश को सम्हालने और उठाने की श्रावश्यकता थी। जब तक देश में श्रान्तरिक कलह रहता, श्रन्याय और उपद्रव सुलगते रहते, तब तक नव-निर्माण की बात सम्भव नहीं थी। इधर पंजाब श्रीर बंगाल का विभाजन होजाने के परिणामस्वरूप दोनों जातियों में परस्पर कटुता की मात्रा भयंकर रूप से बढ़ रही थी। लाखों लोगों के स्थान-परिवर्तन ने नवनिर्माण की समस्याओं को तो उलका ही दिया था, साथ ही उससे कटुता की बाढ़ में श्रीर भी वंग श्रागया था। यह कहना गलत न होगा कि एक बार तो यह कालकूट सारे भारतवर्ष में बुरी तरह ब्याप्त हो गया श्रीर बड़े-बड़े तटस्थ, निष्पत्त श्रीर राष्ट्रीय श्राधार तक उसमें गोता खाने लगे।

गांधीजी देश के बैरोमीटर थे। देश की नब्ज उनके हाथ में थी। रोग का निदान भी उन्हें ज्ञात था। वह उसकी चिकित्सा में तत्पर होगये। उन्होंने देखा कि जहर अगर अधिक फैला तो राष्ट्र का विनाश निश्चित है। रोग इतना भयंकर रूप से फैल गया था कि अब मामूली शल्य-किया उसमें असर नहीं कर सकती थी। पहले लड़ाई परदेशियों से थी, इस बार घर में ही जूमना था। तब करोड़ों की जय-जयकार उनके साथ थी, श्रब श्रकेले ही समरांगण में उतरना था। देश के विपम दावानल को शान्त करने के लिए गांधीजी श्रकेले मैदान में उतरे। उन्होंने भुजा उठाकर प्रण किया, "मैं उस दिन के लिए कोशिश करूँ गा जबिक हिन्दू श्रीर मुसलमान श्रपनी-श्रपनी कमजोरियों को दूर करके दिल से एक-दूसरे के पास श्राजायेंगे। मैं नहीं जानता कि वह दिन कब श्रायेगा, लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ी तो मैं श्रपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं।"

श्रीर ३० जनवरी की सन्ध्या सान्ती है कि जैसे भगवान् शिव ने श्रमृत से पूर्व निकलने वाले विप को स्वयं पी लिया था, वैसे ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्र की श्रागामी श्रमरता के लिए स्वयं श्रकेले साम्प्रदायिक कालकूट को पीगये।

उनकी प्रार्थना सभात्रों से एक स्वर गूँज उठा-

ईश्वर — श्रल्ला तेरे नाम। सबको सन्मित दे भगवान्॥

श्रौर दूसरे बोल गूंजे--

भजमन प्यारे राम-रहेम। भज प्यारे तू कृष्ण-करीम॥

यही नहीं उपनिषद् के "ईशावास्यमिदं सर्वं" के साथ कुरान के शब्द भी गूँजे "श्रउजविल्ला …"।

साम्प्रदायिक दुईत्ति के शिकार लोगों ने पुकार लगाई—कुरान बन्द करो। गांधीजी ने कहा – यह नहीं होगा। ईश्वर श्रीर खुदा एक हैं। हिन्दू श्रौर मुसलमान में भेद नहीं। देश का विभाजन होगया तो होजाने दो, दिलों के विभाजन को रोको।

ले गों ने कहा—गांधी मुसलमानपरस्त है। वह हिन्दुत्व का दुश्मन है। गांधी ने कहा—आ शो, हिन्दू-धर्म का मर्म मुमसे पूछो, सब धर्मों का आदर करना यह हिन्दु श्रों का परम धर्म है। अवलाश्रों, श्रसहायों श्रोर शरणागतों की रच्चा करना यह हिन्दू का धर्म है। सत्य को समम्मो। श्रिहंसा को श्रपनाश्रो। भीड़ चिल्लाई—हमें अहिंसा नहीं चाहिए। हम ज्यों-ज्यों दबते हैं, हमें कमजोर समम्मा जाता है। हिन्दु श्रों के हथियार उठे, सिखों की छपाणें चमकीं—हम पंजाब का बदला लेंगे। गांधी बोले—खबरदार, मेरे मरने के बाद! क्या कलकत्ता श्रोर क्या दिल्ली इसी कार्य के लिए उन्होंने श्रामरण श्रमशन किये श्रोर देश में बढ़ती हुई साम्प्रदायिक भावनाश्रों की नींव हिलादी।

१४ अगस्त के बाद अंग्रे जों को गया हुआ समभकर देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने सिर उठाया। नई कांग्रे स सरकार को उन्होंने तबाह करने की सोची—पर सोचते-सोचते लगा कि जब तक गांधी है तब तक वे लाख क्यों न होजायँ कुछ न कर सकेंगे और गांधीजी को रास्ते से हटा देने का संकल्प किया गया।

२० जनवरी को उनकी प्रार्थना-सभा में बम फेंका गया, पर गांधीजी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मृत्यु को श्रपना 'परम मित्र' बताया श्रौर कहा कि 'इस घृणाभरे पागलपन के वातावरण में मैं १२४ वर्ष जीना नहीं चाहता।'

### महानिर्वाण

श्राखिर ३० जनवरी, ४८ की सर्वप्रासिनी संध्या श्रपना खूनी मुख फाड़े हुए पश्चिम में उदित हुई। इस दिन सरदार पटेल के साथ गांधीजी की लम्बी बातचीत चली। उन्हें प्रार्थना के लिए थोड़ी देर होगई। वह श्रामा श्रौर मनु के साथ प्रार्थना-भूमि की श्रोर चले। इस दृश्य का वर्णन श्रमरीकी लेखक विन्सेन्ट शियन के शब्दों में इस प्रकार है:—

"प्रार्थना-स्थल पर खड़ा-खड़ा मैं बी० बी० सी० के दिल्ली-स्थित संवाददाता बॉव स्टिमसन से बातें कर रहा था, परन्तु मेरी श्रांखें बिरला-भवन की श्रोर थीं। उसी समय महात्माजी घास पर हमारी श्रोर श्राते दिखाई दिये। श्राज वह लतागृह से नहीं आरहे थे, जैसा कि मैंने उन्हें पहले कई बार आते हुए देखा था । ऋस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश में वह स्वस्थ ऋौर बलवान दिखाई देते थे। दोनों लड़िकयों ( मनु श्रौर श्राभा ) के कन्धों पर हाथ रखे हुए वह कुछ भुके हुए थे। वह सीढ़ियों तक आये। इसके बाद मैं उन्हें नहीं देख सका, क्योंकि भीड़ ने सीढ़ियों के ऊपर के भाग को घेर लिया। तभी मैंने चार छोटे तेज धड़ाके सुने त्रौर जब मुभे यह भान हुत्रा कि ये गोलियाँ निस्सन्देह महात्माजी को ही लगी हैं श्रौर एक महान् नाट्य का अन्तिम अनिवार्य भाग पूरा होगया है तो मैं इसकी भया-नकता से काँप उठा। मैं जानता था कि उन्हें मारने वाला कोई हिन्दू ही होगा, क्योंकि सभी अवतार अपने स्वजनों द्वारा

ही मारे जाते हैं। मैं देखने नहीं गया। मैंने उन्हें उठाकर ले जाते हुए भी नहीं देखा! यद्यपि मैं लगभग डेढ़ घएटे तक उसी उद्यान में चक्कर लगाता रहा, फिर भी मैं उनके कमरे के शीशे के दरवाजों के पास तक नहीं गया। जिस व्यक्ति को मैंने संसार में सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रधिक पराक्रमी श्रौर सर्वोच्च माना है, उसके शरीर पर लहू देखने की कल्पना-मात्र से मेरा रोम-रोम काँप उठा था।

गांधीजी का जीवन जैसा शानदार था, मृत्यु भी उनकी वैसी ही शानदार हुई। भारतीय स्वतंत्रता के सर्वोच सेनानी ने उस कायर की गोलियों की बाढ़, जो उनके चरण-स्पर्श करने के बहाने सामने श्राया था, सीने पर ली श्रीर हँसते-हँसते 'हे राम' कह कर श्रपना नश्वर शरीर त्याग दिया—

'इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।'

गांधीजी के स्वर्गवास का समाचार विजली की तरह सारे संसार में फैल गया। भारत में दुःख का समुद्र उमड़ आया। संसार के समस्त राष्ट्रों ने उनके सम्मान में अपने फंडे भुका दिये।

गांधीजी त्र्याजनम लंगोटी लगाये रहे, उन्होंने सदैव अपने को सत्ता और संपत्ति से दूर रखा, पर उनकी अर्थी का जलूस, शाही दाह-संस्कार, अस्थियों का विविध पवित्र स्थानों में विसर्जन और उनका शोक जिस प्रकार सारे संसार में मनाया

ॐ बांपू की पावनस्मृतियां

गया, वह सम्मान न तो श्राज तक किसी को प्राप्त हुआ श्रौर न श्रागे किसी को प्राप्त होने की ही संभावना है।

बहुत दिन पहले रोम्यां रोला ने गांधीजो के सम्बन्ध में कहा था—"एक बात निश्चित हैं कि चाहे गांधीजो की शक्ति-विजयी न हो, किन्तु वह शक्ति पुनः प्रकट अवश्य होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे सहस्र वर्ष पहले मसीहा और बुद्ध के रूप में प्रकट हुई थी। और वह मानव जिसमें यह शक्ति प्रकट होगी, अर्द्ध रेवता होगा। वह जीवन-कला का पूर्ण अवतार होगा, जो नवीन मानवता को नवीन मार्ग पर लेजायगा।"

न जाने त्रस्त मानवता कब तक पुनः गांधीजी के आगमन की बाट देखती रहेगी ?

## अन्तिम दुर्शन

हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी के घंटे पूरे करके "हिन्दुस्तान" कार्यालय के क्रक घरों को वापस जाने लगे थे। छोकरे और चपरासी उनके अस्त-ज्यस्त सामान को लापरवाही से आल्मारियों में टूंस रहे थे। सदा की तरह बगल के शरणार्थी परिवार की महिलाएं अपने सूखे-धोये वस्त्र बटोर रहीं थीं। वातावरण में कहीं कोई नवीनता न थी। नीचे चलने वाली रौटरी मशीन की तरह ही दिल्ली की दुनिया सदा की तरह तेजी से अपने ही चक्कर में घूम रही थी, और घूम रही थी।

दूसरे डाक-संस्करण का आखरी पृष्ठ मशीन पर छपने चला गया था। प्रधान सम्पादक घर जाचुके थे श्रौर उपसम्पादक लोग फुर्सत में थे कि घर-बाहर की बातों पर अब आराम से राजनैतिक टीका-टिप्पणी कीजाय।

मैंने श्राँख उठाकर देखा—सूर्य पश्चिम में उतर चुके थे। याद श्राई कि बच्चे को श्राज दवा ले जानी है। श्राँगड़ाई लेते हुए मैंने शरीर को ढीला छोड़ा श्रीर जाने के लिए कमरे से बाहर निकल श्राया।

देखता हूँ कि जनरल मैंनेजर लगभग दौड़ते हुए-से हमारे सम्पादकीय विभाग की स्रोर चले स्रारहे हैं।

मैंने श्रचकचाकर उनकी श्रोर देखा । वह बेहद घबराये

हुए से जान पड़े। उनकी मुद्रा मुभे कुछ अजीब-सी तो श्रवश्य लगी, पर मैंने उस श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया। मेरी श्रवस्था उस समय, सचमुच उसी खिलाड़ी लड़के की-सी थी, जो स्कूल से छुट्टी पाते ही हो-हो करके भाग छुटना चाहता है।

मेरे अज्ञान श्रौर लापरवाही मिजाज पर लगभग खीमते हुए-से वह बोले, "श्रापको पता है गाँधीजी को गोलियां लगी हैं ?"

श्रखबार के दफतर में काम करते-करते इन बम, गोली, दंगा, दुर्घटनाश्रों को सुनने श्रौर लिखने का इतना श्रादी होगया हूँ कि साधारणतया ये चीजें मन पर श्राज वैसा श्रसर नहीं डालतीं जैसा कि श्राज से बारह साल पहले डाला करती थीं।

सोचा, गोलियां उस वज्रपाण गांधी पर क्या असर करेंगी? श्रभी-श्रभी एक बम भी तो उन पर फैंका गया था, जिसका धूमिल धमाका उनकी गदन तक को हिलाने में नाकामयाब रहा।

मैंने उनसे सिर्फ "श्रच्छा" कहा श्रौर बात क्या हुई, चलो, समाचार लेता चलूं, यह सोचकर उस टेलीपिंटर मशीन की श्रोर निकल गया, जहाँ ए० पी० श्राई० के ताजे तार स्वयं टाइप होकर मिनट-मिनट पर श्राते रहते हैं।

देखा, मशीन को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। न कोई किस से बोलता है। न कोई किसी से कुछ पूछता है। निस्तबध, श्रपलक, ठगे-से लोग जड़ मशीन की खड़-खड़ में मानो विधि का लेखा पढ़ रहे हैं। प्रथम बार एक अज्ञात आशंका मेरे मन में विजली की तरह कौंध गई ! पर किसी से कुछ कहने-पूछने का साहस मुफे नहीं हुआ ।

में टेलीप्रिंटर की तरफ तेजी से लपका। नियति के श्रमिट श्रन्तरों की तरह वह टप-टप देश के दुर्भाग्य को उगल रही थी। सहसा वह मटका खाकर कि गई। उपसम्पादकों, रिपोर्टरों श्रीर दूसरे प्रेस कर्मचारियों की वे सूखी श्रांखें जो श्रब तक मजबूती से काबू में रखी गई थीं, श्रब उनके बाँध टूट गये। मेरे सिवाय श्रानेक श्रांखें उस मशीन की तरह ही टप-टप बरस उठीं।

मेरी लुटी-सी ढीठ आंखों को सब कुछ समम-देख लेने के बाद भी कुछ विश्वास-सा नहीं हुआ! भला, यह अनहोनी कहीं हो सकती थी? मशीन गजत है। उसने आदमी की गित को कभी पहचाना है जो आज वह सच कहेगी?

मेंने खोये हुए मनुष्य की तरह "हिन्दुस्तान टाइम्स" के एक संपादक की श्रोर देखा। उनकी श्राँखें टेसू के फूल की तरह लाल-गुलाबी होरही थीं। वह श्रपने मन पर व्यर्थ काबू करने की कोशिश कर रहे थे। पर जब उन्हें मेरी मूढ़ता का जवाब देना ही पड़ा तो उनके मन ने उनकी सारी समभदारी के श्रंकुश को उठा फेंका श्रौर भरी हुई श्रांखें भर-भर भर उठीं—'सब कुछ समाप्त होगया!'

सब कुछ समाप्त होगया—जैसे किसी ने कलेजे पर मुका मारा हो। जैसे कातिल की गोलियों के वे तीन वार—देश की नहीं, हिन्दुत्व की भी नहीं, गांधीजी की तो कदापि नहीं—मेरी श्रापनी छाती पर ही हुए हों। लगा कि धरती हिल उठी हो, श्राममान फटने वाला हो—एक भूचाल-सा श्रागया! मेज, कुर्सी, दावात, टेलीफोन, मशीनें सब हलती हुई-सी दिखाई दीं—जैसे दुनिया ही लड़खड़ा गई हो। हाय, सब समाप्त होगया! न हुआ हो तो श्रब होजायगा!

श्रखवार की नौकरी बुरी होती है। मैं खाली किव रहता तो ठीक था। पर खाली किव रहता तो शायद भूखों मरता श्रौर हर तरफ से नालायक करार दिया जाता। जग-विरोध को भेलते हुए तपस्या की श्राग्नि में से कुन्दन बनकर निकलने लायक छाती मेरी कहाँ थी ?

भावावेश की दुनिया में दौड़ते हुए श्रपने चंचल मन को मुफे लगाम देनी पड़ी। श्रखबार में किसी के मरने पर गम नहीं मनाया जाता। किसी के मातम पर यहाँ की रौटरी नहीं रुकती। जब जब बाहर की दुनिया के हाथ भय, श्राशंका, क्रोध, रुदन श्रीर श्रापदाश्रों से सुन्न होकर रुक जाते हैं, यहां की दुनिया के हाथ तब तब दूनी तेजी से काम में लगे नजर श्राते हैं!

कैसा घर, कैसी दवा - मैं वापस अपने सम्पादकीय विभाग में लौट आया कि देखूं हमारे लोग कैसे इस खबर की पत्र में दे रहे हैं ?

लीटकर क्या देखता हूं कि उन पुराने श्रौर श्रपने फन में माहिर उपसंपादकों से जो सबसे श्रधिक राजनैतिक बहसों में भाग लेते हैं श्रौर जो सबसे श्रधिक श्रपने को निस्पृह बुद्धि- वादी घोषित करते हैं, गांधीजी की मृत्यु का समाचार नहीं लिखा जारहा। लिखते हैं, काटते हैं—काटते हैं, लिखते हैं! मन में जैसे सावन-घन उमड़ आये हों—कुछ सूफ नहीं रहा, कुछ समफ में नहीं आरहा! आंखों में जैसे अँधेरा आगया हो—क्या लिखें और क्या न लिखें? जैसे-तैसे तीन-चार व्यक्तियों ने मिल-जुलकर समाचार बनाया।

श्रगर कोई श्रौर दिन होता तो बृढ़े फोरमैन से संपादकों का युद्ध छिड़ गया होता। भला ६ बजे बाद की खबर क्या कहीं मशीन रोककर किर से सैट की जा सकती हैं ? लेकिन ४४ वर्षीय फोरमैन में श्राज जवानों का-सा जोश श्रागया। दौड़कर खुद चलती रौटरी को रुकवाया। खुद हाथ से कम्पोज करने बैठ गये, "बोले, गांधीजी क्या बार-बार मरने श्रायेंगे ?"

गांधीजी क्या बार-बार मरने आयेंगे— सचमुच नहीं। जैसे सहस्र विच्छुओं ने मुभे एक साथ काट लिया हो। मैंने अपने आपको धिकारा—अभागे, आज तू प्राथंना-सभा में क्यों नहीं हुआ १ अंदर के किव ने कल्पना करते हुए कहा कि क्या ही अच्छा हुआ होता कि गोलियों की वह बाढ़ मैंने अपने शरीर पर ओट ली होती और मेरे प्राण बापू की गोदी में हँसते-हँसते निकल गये होते!

कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की, जो कभी नियमित रूप से बापू के प्रार्थना-प्रवचनों में 'जाता रहा हो श्रीर जिससे श्राज भी कुछ ही देर पूर्व प्रार्थना-स्थल पर चलने का श्राग्रह किया गया हो, और वह अपने इष्टदेव को खोकर भी आज यह लेख लिखने को बचा बैठा हो! तो वह अपने इस प्रमाद पर खुद ही डूब न मरे, यही क्या कम है ?

बार-बार श्रपनी भूल से उत्पन्न पछतावे की चोट मेरे मस्तक पर घन की तरह गिरने लगी। श्रंतर-पीड़ा से मेरे मन-प्राण छटपटाने लगे—हतभाग्य, जा, तू श्रंतिम दर्शनों के सौभाग्य से भी वंचित रहा!

मुभसे श्रपने स्थान पर बैठा नहीं रहा गया । लड़खड़।ता हुत्रा में बिरला-हाउस की श्रोर चला। बाहर श्राकर देखा—मैं श्रपने दुःख में श्रकेला न था। हजारों डबडबाई, पथराई श्रांखें मेरे साथ चल रही थीं । सबके मूं ह मुरभाये हुए थे। सबके कलेजे मुँह को श्रारहे थे। सब भविष्य की दुःशंकाश्रों से भयभीत थे। सब बहुत-कुळ समभ रहे थे। सबकी बुद्धि ने जवाब दे दिया था। गुम-सुम-गुम-सुम जैसे श्रसंख्य चीटियों की कतारें जारही हों—एक-के-पीछे-एक, खोए हुए-से डोर में बंधेसे, किसी लह्य से खिंचे-से।

चलते चलते मेरी संज्ञा लौट आई। सोचा, अब क्या होगा? क्या अंग्रेज फिरसे हिन्दुस्तान में लौटेंगे ? क्या दिल्ली के मुसलमान कल का सबेरा देख सकेंगे ? क्या भारत की भावुक जनता इस सदमें को सहकर अपना विवेक खो न देगी ?

कि दुःख की एक लहर ने तभी उड़ते हुए विचारों के पंख काट दिये—हाय, बापू, तुमने तो १२४ वर्ष जीने का विश्वास दिलाया था! हाय, वह गोरे-भूरे चरण, घुटनों तक की छोटी-मोटी घोतो, सै निकों जैसी वज्र छाती, हृद्य के मर्म को छूती हुई-सी आंखें, सब कुछ सुन-समभ लेने वाले लम्बे-ऊंचे कान, वह सुडौल नासा, वह उन्नत ललाट, वह अमृत-भरते श्रोठ, वह सुक्त हास्य ...क्या अब कभी देखने को नहीं मिलेंगे ? रो, मेरे दुर्वल मन रो! रो, और खूब रो, आज देश का सौभाग्य लूट गया! आज स्वतंत्रता का सुहाग पुछ गया, आज हम सब अनाथ होगये, आज हमारे बापू हमें छोड़कर चले गये!

कि तभी दु:ख की गहन सरिता क्रोध की चट्टान से आकर टकरा गई। कीन है यह अविवेकी जिसने बापू पर यों हाथ उठाया ? अहिंसा के देव को समाप्त करने के लिए कौन है जो हिंसा का वाहन बनने को तैयार हुआ है ? किसके धड़ पर आज दो सिर उगे हें ? किसने आज जनता और सरकार दोनों को खुली चुनौती दी हैं ? किसने गांधी को मारकर खुद अमर हो जाने का सपना देखा है ? कौन है जो सचाई के रास्ते में से गांधी को हटाकर पाप का आवाहन कर रहा है ? क्या वह अकेला हे ? नहीं। क्या ऐसे बहुत हैं ? नहीं। तो यह सब हुआ क्यों, केंसे, आखिर किसलिए ?

श्रावेश से मेरे पेर लड़खड़ा गये। मुक्तसे फर्लांगों का रास्ता पैदल पार नहीं किया गया। सवारी पकड़कर जैसे तेसे मैं बिरला-हाउस पहुँचा।

क्या देखता हूँ कि उस छोटे-से प्रासाद को अपने अंक में भर

लेने के लिए एक विशाल जन-समुद्र चारों श्रोर से उमड़ श्राया है। सेना श्रोर पुलिस भोड़ को बार-बार पीछे ठेलती है. पर जैसे समुद्र में पिछली लहर श्रागे की लहर को विलीन हुई देख-कर श्रोर जोश से ऊँची होकर बढ़ती है, वैसे ही जन-समूह की बाढ़ रोके नहीं रुक रही थी। श्राज क्या लोगों के मन काबू में थे जो सेना श्रोर पुलिस उनके तन को काबू में रख पाती?

हार कर ऋविकारियों ने वंयन ढीले कर दिये। मैं दीवाल श्रीर भाड़ी फर्लांग कर पहले ही अन्दर दाखिल होचुका था। श्रकुताई हुई जनता बिरला-हाउस की खिड़की-खिड़की पर अपने प्यारे बापू को खोज रही थी।

लम्बे-लम्बे कदम बढ़ाते, रोते, रूमाल से आंखें पोंछते नेहरूजी आये। खोये-से मौलाना आजाद पहुँचे। लार्ड माउन्ट वेटन, विदेशी राजदूत, छोटे-बड़े सैकड़ों नेता, बापू के आश्रम-वासी कोई श्रद्धा से विनत, कोई परिस्थित से संजीदा, कोई गोता, कोई जिलखता --सब बहां पहुँचे। पत्थरों को पिघलते हुए लोगों ने सुना हो, मैंने उस दिन देखा। बड़े-बड़े रौबीले जन रो रहे थे, बड़े-बड़े संग दिल उस दिन सुबक रहे थे!

दर्शनों के लिए बापू का शव छड़ जे पर रखा गया। कतार में लगे हुए मैंने उन्हें अंतिम प्रणाम किया। पलक जो उठे तो देखकर आश्चर्य हुआ! कौन कहता है कि बारू मर गये? सच-मुच उनके मुंह पर मृत्यु का कोई निशान नहीं था। एक अमृत मुस्कान उनके मुंह पर खेल रही थी। लगता था जैसे गहरी नींद में कोई सुख स्वप्न देख रहे हों!

पर स्वप्न स्वप्न ही था। बापू श्रंनत निद्रा में लीन होचुके थे। वह इस जगती के कल्मप-कोलाहल से दूर, बहुत दूर जाचुके थे। वह उस देश में पहुँच गये थे—जहाँ शोक नहीं श्रोर श्राह नहीं। दिल्ली के कुछ लाख क्या, हिन्दुस्तान के करोड़ों भी रो-रोकर श्रव उन्हें वापस नहीं ला सकते थे।

पर हिन्द्स्तान के लोगों को यदि उन्हें वापस लाना होता तो खोने ही क्यों देते ?

कि तभी वैराग्य भावना ने मुक्तसे कहा—यह जीवन श्रौर मरण क्या श्रादमी के श्रपने वश की चीज हैं ? जो श्राता है उसे जाना ही होता है। गांधीजी भी यहाँ सदा कैसे रह सकते थे ?

चेतना बोली--नहीं, गांधीजी हिन्दुस्तान से कभी नहीं जा सकते । दुनिया युगों-युगों तक उनके स्मरण-मात्र से धन्य होती रहेगी।

तभी मेरे किव ने मुक्तसे कहा—

हजारों वर्ष में ऐसा मसीहा एक आया था।

कि जिसने आदमी को आदमी बनना सिखाया था।

पर पशु न क्या जबाव देता?

# पुण्य स्मृति

वह दिन याद आते हैं जब बापूजी दिल्ली में विराजमान थे और उनकी प्रार्थना-सभाओं से यहां की भूमि पावन बन गई थी। उन स्वर्णिम मंध्याओं की पिवत्र स्मृति आज भी वैसी ही ताजी है, जब प्रति दिन दिल्ली की चिड़ियों की सुइयां अपने अकों पर प्रहरी की तरह सीधी होकर ६ बजातीं तो राशि-राशि जन-मण्डलियों के अभ्यासी पग बापू के प्रार्थना-स्थल की ओर चलने को स्वतः ही आतुर हो उठते।

प्रकृति के श्राटल नियमों की भांति ठीक समय पर प्राथेना प्रारंभ होती। दो मिनट की शांति के पश्चात् स्थितप्रज्ञ के लज्ञण् वतलाते हुए गीता के पुर्यश्लोक वातावरण में भर जाते। प्रार्थना में कुरान की श्रायतें होतीं, सूर-मीरा के भजन होते, पर सबसे अधिक प्राणस्पर्शी तो वह दृश्य होता, जब पश्चिमाभि-मुख सूर्य की गैरिक किरणों में डूबे हुए सहस्राधिक कंठ श्रपनी समवेत स्वरलहरी में एक ताल पर सुमधुर स्वर में फंकार उठते:—

"रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीतःराम॥"

सामृहिक स्वरों से निसृत राम-नाम का पावन उद्घोष मन-प्राण को भक्तभोर देता, रोम-रोम गद्गद् हो आता, एसा लगता मानो जीवन के सारे विकार राम-धुन की प्रति ताल पर दम तोड़ रहे हों। पन्नी घर लौट रहे होते, सूर्य डूबा-डूबा होता, आंखों के सामने सहस्रों हाथ एक ताल पर गिर और उठ रहे होते—समस्त अहं गल जाता। लगता कि बाहर-भीतर जो कुछ हे वह उज्ज्वल है, ऊर्जस्वल हे, दिच्य है और एसा है जो अलौ-किक और आनंदातिरेक से परिपूर्ण है।

गौतम, किपल, कणाद और मेरे पूर्व पुरुष भगवान व्यास को जिन्होंने देखा होगा उनकी शुभ दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने तो तक्षशिला, सारनाथ और मशुरा में भगवान तथागत की कुछ दिव्य मूर्तियों के दर्शन किये हैं। उन प्रस्तर शिलाखण्डों के आधार पर कल्पना ने बुद्धत्व का जो मोहक चित्र श्रंकित किया था, उसमें बाप के शुभ दर्शन से रंग उभर आये हैं। प्रथम बार प्रार्थनानिरत, ध्यानावस्थित गांधीजी को देखा नो अनुभव हुआ कि भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व कितना मिहम, कितना उदात्त और कितना प्राणस्पर्शी रहा होगा। बापू के प्रार्थना-प्रवचनों में बार-बार यह अनुभव हुआ कि स्वयं तथागत ही इस जगतीतल पर एक बार फिर यह उद्घोपित करने को अवतीर्ण हुए हैं कि 'हे भटके हुए संसार के श्राणियो, बुद्ध की शरण जाओ, संघ की शरण जाओ, धर्म की शरण जाओ।"

गांधीजी कहते--सत्य ही ईश्वर है। वह एक, अविभाष्य श्रीर सर्वोपरि है। प्रेम-धर्म ही उसकी प्राप्ति का परम साधन है। सब धर्मों का मुलमंत्र प्रोम है। इसिलए प्रोम को अपनाओ। ईश्वर से प्रेम करना हो तो पहले उसके बन्दों से प्रेम करना सीखो। हिन्दू क्या, मुसलमान क्या, नीच क्या, ऊंच क्या, जाति क्या, धर्म क्या, वर्ग क्या श्रीर उनसे विद्वेष क्या—सब कुछ उस एक का ही पसारा है। वही एक सर्वात्म भाव से सब में व्यापक है।

गांधीजी का मार्ग अपने को खोकर परम तत्त्व को पाना था। वह आधुनिक युग के परम ऋषि, परम भागवत और पर-मात्म पुरुष थे। वह सबके लिए वंदनीय थे। वह सबके बापृ थे। वह सब के नेता थे। क्योंकि वह सर्वात्म भाव से सर्वोद्य चाहते थे।

# युगावतार गांधी

गांधीजी गये—एक दिन्य प्रकाश धरती से उठ गया। दीन-हीन मनावता का एक सहारा था-वह छीन लिया गया। मंजिल तक, बिना भटके हुए, ले जाने वाली दो आँखें थीं——जो वन्द होगईं। राष्ट्र के सदाचार पर एक तर्जनी सी उठी हुई थी, जो असत् श्रौर अन्याय को स्पष्ट इंगित करती थी, उधर बढ़ते हुए डगों को मजबूती से रोकती थी—गिर गई। जगती के शोपितों, वेकसों, श्रक्कतों और गुलामों की एक विजयिनी रग्ए-हुंकार थी, जो अपना काम पूरा किये बिना ही श्रचानक बन्द होगई।

गांधीजी आये-पृथ्वी पर नवयुगका आगमन हुआ। गांधीजी गये एक युग की परिसमाप्ति होगई। गांधीजी आये तब घनधोर रात्रि थी, चराचर तम में डूबा हुआ था, उल्कों की दुनिया थी और था निशाचरों का सर्वत्र साम्राज्य। गांधीजी गये तो पूर्व में अक्णाई उत्तर आई थी, नई-नई कलियों के धुले लुए मुंह खिलने लगे थे, चराचर नींद छोड़ चुके थे और पृथ्वी पर स्वर्ण वरसना ही चाहता था।

संसार के इतिहास में ऐसी मिसालें दूं है नहीं मिलेंगी कि जहाँ श्रकेले एक व्यक्ति ने, करोड़ों मनुष्यों के, विविध समुदायों में बँटे हुए, युग-युग से सीये हुए राष्ट्र की, श्रकेले श्रपने श्रात्म-बल से कायापलट करदी हो । भारत-जैसे परम्परा-प्रिय श्रीर सिंदयों से सोये हुए देश में, उनकी मंत्र-पूत वाणी ने ऋभिनव जागरण ला दिया।

उन्होंने किसान से कहा, ''तू धरती का राजा है, उठ, कर्तव्य को समफ !''

वह मजदूर से वोले, "तू दीन नहीं, श्रम तेरा है श्रौर सम्पत्ति भी तेरी है।"

गरीब को मंत्र दिया, "तू दीन कहाँ ? भगवान का सबसे प्यारा है, श्रा, मेरे पास त्रा, श्रौर निराश न हो।"

राजा को समकाया, ''देख, राज तेरा नहीं, जनता का है। जा, जनता को पहचान श्रौर उसमें शामिल हो।''

धनी को डाँटा, 'श्रो रे, धन तेरा नहीं, तू तो मात्र संरत्तक है। चल, इसका सद्व्यय कर।"

शासक से कहा, "कानून तेरा नहीं, खुदा का चलता है। श्रादमी कानून के लिए नहीं, कानून श्रादमी के लिए हैं।"

पंडित-पादरी श्रीर मुङ्लाश्रों से कहा, "भटके हुए धर्माधि-कारियो, धर्म का मतलब सत्य, यानी ईश्वर की प्राप्ति है। धर्म प्रेम का पन्थ है—फिर घृणा कैसी, द्वेप कैसा, मिण्याभिमान कैसा १ छोड़ो इन्हें श्रीर परस्पर गले मिलो।"

दशों दिशाश्रों को प्रतिध्वनित करती हुई उनकी सर्वोदय की वाणी गूंज उठी, "मनुष्य उठ, सत्य को पहचान, श्रिहिंसा को अपना, श्रानीति को छोड़ श्रीर सबको समान रूप से उन्नति करने का श्रवसर दे।"

गांधीजी ने क्या समाज, क्या राजनीति और क्या आध्यात्म तीनों में ही महान् क्रान्ति उपस्थित की। जगत का कोई क्रान्तिकारी इन तीनों विकट मोचों पर एक साथ नहीं लड़ा। गांधीजी इन मोचों पर एक साथ जम कर लड़े ही नहीं, वरन् उन्होंने अपने अमोघ व्यक्तित्व, अदूट तपश्चर्या और उज्ज्वल नैतिक साधनों से तीनों और की भीति और भयंकरता को भी नष्ट कर दिया।

श्रकेले डेढ़ पाव हड़ी के छोटे-से गांधीजी को अपने जीवन-काल में ही जितनी अधिक सफलता और जितनी अधिक यश-प्रशस्ति प्राप्त हुई, वह अभूतपूर्व थी। संसार का कोई महा-पुरुप अपने जीवन-काल में इतना अधिक समादत नहीं हुआ। हम लोग धन्य थे जो गांधी-युग में पैदा हुए, वह धन्यन्तर थे जिन्होंने उनके काम में हिस्सा बटाया श्रीर वह सदैव धन्यतम गिने जायंगे जो गांधीजी के निकट सम्पर्क में आये और जिन्होंने उनका स्नेह और आशीवोद प्राप्त किया।

वास्तव में गांधीजी अवतारी पुरुष थे। सहस्रों वर्ष तक जनता उन्हें राम-कृष्ण और बुद्ध की तरह याद करती रहेगी और उनके महान आदर्श, ठोस रचनात्मक कार्यक्रम श्रौर बिरल व्यक्तित्व युग-युगों तक मानव को सत् संकल्पों की श्रोर प्रेरित करते रहेंगे।

## गांधीजी के आदर्श

श्रमरीकन पादरी श्री होम्स ने कहा है, "जब मैं रोलां का खयाल करता हूँ, तो मुक्ते टालस्टाय का ध्यान श्राता है श्रीर जब मैं लेनिन की बात सोचता हूँ तो मुक्ते नेपोलियन का खयाल श्राता है; पर जब मैं गांधीजी का ध्यान करता हूँ तो मुक्ते ईसा-मसीह याद श्राजाते हैं।"

सचमुच गांबीजी ऐसे ही उदात्त चिरत्र, श्रादर्शमना व्यक्ति थे। प्राचीन महिपियों की तरह उन्होंने श्रपने सतत जागरूक जीवन का निर्माण बड़ी कठोर साधना से किया था। पहले मां के सम्मुख मांस-मिद्दरा श्रादि सेवन न करने की प्रतिज्ञा ली श्रीर जब जीवन में वासनाएं तीत्रतम होती हैं, उस श्रवस्था में, श्रखंड ब्रह्मश्र्य धारण करितया। जब घर-गिरस्थी जमी, वकालत चमकी, हजारों रुपये महीने मिलने लगे, तो सब छोड़ श्राश्रमव सी होगये। धीरे-धीरे तन की श्रीर मन की समस्त श्रावश्य कताएँ उन्होंने सीमित करदीं। केवल वह पहनने लगे जिससे सामा-जिक मर्यादा का पालन हो सके, केवल वह खाने लगे जिससे काम करने के लिए जिन्दा-भर रहा जा सके। कम-कम करके उन्होंने श्रपने स्व का नाश कर दिया श्रीर श्रन्त में बिना किसी भेद-भाव के वह जनता-जनार्दन में श्रात्मस।त् होगये।

जीवन-भर गांधीजी प्रेय से श्रेय की श्रोर गतिमान रहे।

जगत के समस्त लोक-व्यवहार को उन्होंने लोकदृष्टि से नहीं धर्मदृष्टि से श्रांगीकार किया । भारतवर्ष में उन्होंने बड़े-से-बड़े राजनैतिक श्रौर समाज-सुधार सम्बन्धी श्रान्दोलन चलाये, पर कहीं भी कूटनीति को प्रश्रय नहीं दिया । उनका प्रत्येक कार्य सत्य-नीति पर श्राधारित होता था। वह सदैव साध्य से श्रिधक साधनें की पिवन्नता पर बल देते थे । उनका विश्वास था कि बुराई से बुराई नहीं जा सकती। बुराई को मिटाने के लिए हद दर्जे की भलाई की श्रावश्यकता है।

पर कोई इन विमल विचारों को देखकर यह कहें कि गांधीजी ने जीवन में नये आदर्श कायम किये थे, तो यह कहना, स्वयं गांधीजी के शब्दों में भारी भूल होगी। गांधीजी ने न नये आदर्श कायम किये, न कोई नया 'वाद' चलाया। वह तो श्री रामनाथ सुमन के शब्दों में "पंगु-सी होरही हिन्दू-संस्कृति के पंख थे।" उन्होंने लुप्तप्राय प्राचीन हिन्दू आदर्शों का उद्धार किया और भारतीय संस्कृति के गगनचुम्बी चमकते हुए स्वर्ण-शिखर पर जो अज्ञानांधकार छागया था, उसे अपने सूर्योपम प्रकाश से दूर कर दिया।

गांधीजी के त्रादशों की त्राधार-शिला ये तीन श्रविचल तत्त्व हैं—सत्य, श्रिहंसा श्रीर सेवा। यहाँ क्रमशः हम इन तीनों पर थोड़ा विचार करेंगे—

#### सत्य

सत्य के सम्बन्ध में गांधीजी का कथन यह है-"सत्य की

ग्राराधना (ईश्वर की) भक्ति है। श्रीर भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सै दा है, श्रथवा वह हिर का मार्ग है, जिसमें कायरता की गुजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वह तो मर कर जीने का मन्त्र है। ''\*

गांधी-नीति के प्रमुख भाष्यकार श्री किशोरलाल घं मश-क्वाला ने गांधीजों के सत्य की व्याख्या इस प्रकार की हैं, "पूर्वप्रह से दूपित न होना, किन्तु सत्य को मानने के लिए सदा तय्यार रहना, श्रीर इस कारण श्रमत्य से, फिर वह कितना ही पुराना श्रीर बहुमान्य क्यों न हो, श्रीर उसमें हम कितने ही श्रागे क्यों न बढ़ चुके हों, वापस लाटने में भय श्रीर लजा न रखना, श्रीर साथ ही, जिस समय जिस बात के बारे में सत्य का विश्वास हो, उसके लिए श्राना सर्वस्व खोने को तथ्यार रहना।"

जहाँ तक गांधीजी का सम्बन्ध है वह सत् के सिवाय दूसरी किसी चीज की हस्ती ही नहीं मानते थे। परमेश्वर उनके निकट सत्य के रूप में ही मान्य था। उनके जीवन का चरम लह्य सत्य की आराधना और उसीकी सम्यक शोध करना था। वह केवल वचन के सत्य को ही सही नहीं, विचार और आचार में भी सत्य का होना आवश्यक समभते थे। उनका सत्य शुद्ध ज्ञान से समावृत था।

भारतीय इतिहास में सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की ऋखंड परम्परा श्रनादि काल से चलती ऋाई है। हरिश्चन्द्र, प्रह्लाद, युधिष्ठिर

<sup>&</sup>amp; मंगल प्रभात. × गांधीवाद समाजवार।

त्र्यादि त्र्यनेक व्यक्ति इसके उज्ज्वल उदाहरण हैं। पर यह मानना होगा कि गांधीजी के समान सत्य का साधक त्र्यभी तक पैदा नहीं हुआ।

गांधीजी से पूर्व सत्य व्यक्ति के अपने आत्म-कल्याण तक सीमित था। गांधीजी के स्पर्श से व्यक्ति का सत्य समष्टि का सत्य बना। गांधीजी से पूर्व सत्य की एक रहस्यात्मक श्रीर श्राध्यात्मिक स्थिति थी। गांधीजी ने अपने सत्याग्रह से उसे लोकनीति की भी ब्याख्या दी। अब सत्य केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग अथवा मोत्त दिलाने वाला ही नहीं रहा, वह श्राधकार श्रीर स्वराज्य दिलाने वाला भी बना। गांधीजी का जीवन-वृत्त डूब जाय, भारतवर्ष श्रीर दुनिया में चाहे अनहोनी राज्य श्रीर समाज क्रांतियां हों, नूतन-पुरातन सब-कुब्र भले नष्ट-श्रष्ट होजायं पर गांधीजी अपने सामूहिक सत्य-प्रयोग के लिए सदैव अमर ही नहीं रहेंगे, उनका सत्य-दीप सदैव पथ-श्रष्ट मानव समुदाय का पथ श्रालोकित करता रहेगा।

#### ग्रहिसा

सत्य यदि गांधीजी का चरम लद्य था तो ऋहिंसा उस तक पहुँचने का साधन थी। गांधीजी ने ऋहिंसा को दूसरा नाम प्रेम-मार्ग दिया था। ऋहिंसा के सम्बन्ध में उनका कहना था कि---''ऋहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है, जो ऋाज हमारी दृष्टि के सामने हैं। किसीको न मारना इतना तो है ही—कुविचार-मात्र हिंसा है, उतावल (जल्दबाजी) हिंसा है, मिध्या-भाषण हिंसा है, द्वेष हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है, जगत के लिए जो स्नावश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना भी हिंा है।''क्ष

गांधीजी ऋहिंसा को परम धर्म मानते थे। उनके निकट सत्यरूपी प्रभु के साज्ञात्कार का एक ही मार्गथा—ऋहिंसा।

उनके पास ऋंदर श्रीर बाहर के रात्रुश्रों से लड़ने का एक ही शस्त्र था—श्रिहिसा। वह हर प्रकार के श्रधमं का पशुबल से नहीं, श्रिहिसक श्रात्मबन से सामना करते थे। क्यों कि उनका विश्वास था कि संसार में बुरा कोई नहीं है। सब में ईश्वरीय सद्युत्तियां मूलरूप से निवास करती हैं। इसीलिए ही वह दुष्ट को नहीं, दुष्टता को मिटाना चाहते थे। वह मनुष्य-स्वभाव में से वैर श्रीर हिंसा को निकाल कर प्रेम या श्रिहिसा की प्रतिष्ठा करना चाहते थे।

गांधी की श्रहिंसा निर्मयता पर स्थित थी। उसमें कायरता को स्थान नहीं था। गांधी जी श्रपनी श्रहिंसा द्वारा लोगों को मरने का इल्म सिखाना चाहते थे। उनका हृदय-परिवर्तन की नीति में हृद् विश्वास था। वह भगवान बुद्ध के इस मन्त्र में पूरा विश्वास रखते थे कि—— 'श्रको धेन जयेत् को धं, श्रसाधुं साधुना जयेत्" श्रथीत् को ध को शांति से श्रीर दुष्ट को सद्व्यवहार से जीतना चाहिए।

गांधीजी की श्रिहिंसा असमर्थों का हथियार न होकर सबलों का मरण-संकल्प थी । श्रिपनी इस श्रिहिंसक पद्धति से उन्होंने

<sup>🕸</sup> मंगल प्रभात ।

द्त्तिण अफ्रीका और भारत को मुक्ति दिलाई। श्रमित पराक्रमी श्रीर जिसके राज्य में कभी सूर्य श्रस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य से पूरे ४० वर्ष तक लड़े। मगर क्या मजाल कि माथे पर एक शिकन भी श्राई हो!

जब दुनिया भौतिकता के पथ पर श्रव्यसर होरही थी, जब हवाई जहाज, टैंक श्रौर श्रगुबमों से साम्राज्य जीते श्रौर स्थिर किये जारहे थे – तब गांधीजो श्रसहयोग श्रौर उपवासों में लड़ रहे थे। जब दुनिया के राजनीतिज्ञ बलाबल की राजनीति श्राजमा रहे थे, जब संसार में कूटनीति श्रौर गुटबन्दी का बोल-बाला था, तब गांधीजी श्रकेले श्रहिंसक समाज की पुनरेचना में निमग्न थे। जब भारत में सर्वत्र साम्प्रदायिक श्राग्न सुलग रही थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होरहे थे, जब नोश्राखाली जल रही थी, तब गांधीजी श्रकेले पांव-पांव, गांव-गांव घूमकर श्रपनी श्रहिंसा को श्राजमा रहे थे।

दुनिया के इतिहास में क्रांतियां श्रानेक हुई हैं। भारत श्रौर मिश्र ने बड़ी-बड़ी बहादुरियां बताई हैं। चीन के लोगों ने सहस्रों मील लम्बी दीवार खींची हैं, श्ररबों श्रौर मुगलों ने बड़े-बड़े साम्राज्य बताये हैं, इग्लैंड श्रौर जर्मनी में भयक्कर युद्ध हुए हैं, फ्रांस श्रौर रूस में महान् क्रांतियां भी हुई हैं, पर चिराग लेकर देखिए, गांधीजी की सी इस श्राहिंसक सफल क्रांति की मिसाल दुनिया के पर्दे पर किनी भी जाति के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी।

#### सेवा-भावना

गांधीजी की गणना दुनिया के महान् राजनीतिज्ञों में की जाती हैं; पहुँचे हुए आध्यात्म-वेत्ता, पादरी और पीर ऊँचे स्वर से उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सनत और महात्मा घे:षित करते हैं; श्रौर जैसा कि दुनिया में, श्रौर खासकर हिन्दुस्तान में, होता श्राया है, १००--२०० वर्ष बाद वह निश्चय ही श्रवतार की तरह पूजे जायंगे। लेकिन गांधीजी ने कभी श्रपने श्रापको राजनीतिज्ञ होने का दावा नहीं किया। अपने को अवगुणों का श्रागार बता-कर सदैव उन्होंने संत की संज्ञा को श्रास्वीकार किया श्रीर भविष्य की पीढ़ियां कहीं मुर्वतावश उन्हें अवतार न समभ वैठं, इसिलए वह स्पष्ट ऋ।देश देगये कि मेरे नाम पर मन्दिर न बनाये जायं, मेरी मूर्त्तियों की पूजा न हो, मैं श्रवतार या पैगम्बर नहीं, मैं तो सत्यमार्ग का केवल एक राही हूँ। सेवा मेरा परम-धर्म है। मैने कोई ऋलौकिक कार्य नहीं किया। जो मुक्तसे बन पड़ी वह जनता की सेवा हो मैंने की है।

सत्य यदि गांधीजी का लच्य था श्रौर श्रहिंसा यदि उनका साधन थी तो सेवा उनका कर्म था। उनका कहना था कि सत्य की प्राप्ति सेवा द्वारा ही हो सकती है श्रौर एक श्रहिंसक ही सच्चा सेवा-भावी बन सकता है।

गांधीजी जीवन-पर्यंत सेवा-कार्य में सम्रद्ध रहे। जबसे होश सम्भाला, तबसे, जहाँ उन्हें मानवता संकट में दिखाई दी, जहाँ कहीं शोषण श्रोर वंचना का साम्राज्य नजर आया, वह श्रपनी लकुटी लेकर सेवा के लिए आगो होगये। चम्पारन और खेड़ा के किसान, श्रहमदाबाद के मजरूर, पंजाब के पीड़ित, देश के समस्त हरिजन, भ्रादिवासी श्रौर श्रल्पसंख्यक उनकी सेवा श्रीर सहायता से ही उन्नत तथा श्रभय होसके। श्रन्तिम दम तक वह संत्रस्तों की सेवा में ही लगे रहे। उन्होंने श्रन्याय, अत्याचार श्रीर शोषण से कोटि-कोटि मानवों का उढ़ार करने के लिए लाखों स्वयंसेवक, हजारों सेवाभावी काये-कत्ती खड़े कर दिये। संसार के शोषित उनकी त्रीर त्राशा भरी नजरों से देखने लगे। वह दुनिया के बेकसों की श्रावाज बन गये। पशु बने हुए मानव के उद्घार के लिए उन्होंने अपना जीवन होम दिया। इसी श्रदूट और महान् सेवा का ही यह परिणाम था कि वह शत्रु ऋौर मित्र सबके विश्वासपात्र थे, सब उनसे सलाह लेते थे, क्योंकि सब उन्हें ऋपना उद्धारक, त्राता श्रौर बापू समभते थे।

बापू ने भारतीय राष्ट्र को ही अपने सेवा-बल से जागृत नहीं किया, उन्होंने अपनी सेवा भावना से दुनिया में एक मिसाल कायम की कि किस तरह प्रतिपत्ती का बिना अहित किये हुए पीड़ितों की सेवा की जा सकती है। बिना घृणा और बर बादी के दुनिया में सुख का साम्राज्य लाया जा सकता है। बिना एक को मिटाये हुए दूसरे को बनाया जा सकता है। उन्होंने सम-भाव का केवल नारा ही नहीं लगाया, अपितु दुनिया में समता स्थापित करने के लिए उन्होंने कार्य भी किया। उन्होंने केवल सेवा का शास्त्र ही नहीं बताया, वह उस पथ पर स्वयं चले भी। यही उनके नेतृत्व का कारण था, यही उनकी महानता थी।

### गांधीवाद श्रीर समाजवाद

गांधीजी के इन आदरों और रीति-नीतियों को लेकर उनके जीवन-काल में ही गांधीवाद की चर्चा होने लगी थी और अब तो इम चर्चा ने और भी जोर पकड़ लिया है। पर गांधीजी सदैव वाद विवादों से दूर रहते थे। तत्त्व-चर्चा से अधिक उनकी कर्म में आस्था थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था:—

"गांधीवाद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ऋौर न मैं अपने पी है कोई सम्प्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ। मेरा यह दावा भी नहीं है कि मैंने किसी नये तत्त्व या सिद्धान्त का ऋाविष्कार किया है। मैंने तो सिर्फ जो शाश्वत सत्य हैं, उनको ऋपने नित्य के जीवन श्रौर प्रति दिन के प्रश्नों पर; श्रपने ढंग से डतारने का प्रयास-मात्र किया है। .....जो राय मैंने कायम की है, श्रौर जिन निर्णयों पर मैं पहुँचा हूँ, वे भी ऋन्तिम नहीं हैं। हो सकता है मैं कल ही उन्हें बदलदूं। मुभे दुनिया में कोई नई चीज नहीं सिखानी है। सत्य श्रीर श्रहिंसा श्रनादि काल से चले आये हैं। मैंने तो जहाँ तक मैं कर सका, इन दोनों के श्रपने जीवन में प्रयोग-भर किये हैं। ऐसा करते हुए कई बार मैंने गलती भी की है, श्रौर उन गलतियों से मैंने सीखा भी है। मतलब, जीवन और उसके प्रश्नों द्वारा मुफे सत्य और ऋहिंसा के आचरण-गत प्रयोग करने का अवसर मिल गया है। स्वभाव से मैं सत्यवादी तो था, किन्तु श्राहिंसक न था।... सत्य की उपासना करते-करते ही मुभे श्राहिंसा भी मिली है।

"अपर जो कुछ मैंने कहा है, उसमें मेरा सारा तत्वज्ञान, यदि मेरे विचारों को इतना बड़ा नाम दिया जा सकता हो तो, समा जाता है। श्राप उसे "गांधीवाद" न किहए, क्योंकि उसमें "वाद" जैसी कोई बात नहीं है।"

जब गांधीजी स्वयं अपने याद को अस्वीकार करने का आप्रह करते हैं तब उनके अनुयायिओं का उसके अस्तित्व के लिए आप्रह कैसा ? गांधीजी ने हमें वाद नहीं एक कार्य-पद्धति दी है, जिसके अनुसार हम जगत के जीवन की प्रेम के आधार पर अहिंसक रचना कर सकते हैं।

जहाँ तक समाजवाद का सम्बन्ध है गांधी-कार्य-पद्धित का उससे कोई विरोध नहीं है। यह तो एक ही समस्या को हल करने के दो पहलू हैं। एक अन्तर्भु खी है, दूसरा बिहर्मु खी। एक भौतिकता में विश्वास रखता है। दूसरा जीवन के शाश्वत सत्यों में। एक केवल बुद्धिवाद पर आधारित है, दूसरे में बुद्धि-विवेक के साथ धार्मिक श्रद्धा का भी पुट है। एक यंत्रों में विश्वास करता है दूसरा गृह-उद्योगों में। दोनों की सभी विभन्नताओं को यदि श्री के० संतानम के शब्दों में कहा जाय तो ''समाजवाद को वैज्ञानिक भौतिकवाद" और गांधीवाद को ''क्रियाशील आदर्शवाद" कहा जा सकता है।

गांधीवाद और समाजवाद दोनों ही जगत की गरीबी श्रीर विषमता को नष्ट करना चाहते हैं श्रीर जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है दोनों ही ऋभिवन्दनीय हैं। विरोध सिर्फ कार्य-पद्धति में है। समाजवाद वर्ग-संघर्ष में विश्वास रखता है। वह क्रांति द्वारा सम्पन्न वर्ग को नष्ट करके सत्ता सर्वसाधारण के हाथों में इसिलए सोंपना चाहता है कि एसे समाज का निर्माण हो सके जिसमें सब समान हों। गांधीजी के सिद्धान्त किसी को नष्ट करना नहीं सिखाते। वह हृद्य-परिवर्तन में विश्वास रखते थे। वह दीन-दुखियों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना चाहते थे और सम्पन्नों से कहते थे कि सम्पत्ति तुम्हारी नहीं, जनता की है, तुम तो इसके मात्र "दूस्टी" हो। फिर जनता से तात्पर्य उनका शहरी पढ़े-लिखे या केवल मिलों के मजदूर से ही नहीं था, उनकी जनता में गांवों के किसान, मिलों के मजदूर, शहरी, आदिवासी सब थे। वह सबका भला चाहते थे। वह सर्वोदय के हामी थे।

### सर्वोदय

गांधीजी के सर्वोद्य की कल्पना में, ऐसे समाज का निर्माण था जिसमें धर्म, जाति या वर्णगत कोई भेद न हो । न जिसमें कोई ऊ'चा हो न नीचा, न अमीर हो न गरीब और न कोई शासक हो न शासित। "वह समाज स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए, यज्ञ-भावना को लच्च में रख कर बने। जिस समाज में शोषण न हो, विद्वेष न हो, अज्ञान न हो, अन्याय न हो, न कोई अन्याय करे, न कोई अन्याय सहे। जिस समाज में श्ली-पुरुषके समान अधिकार हों और प्रगति करने के लिए हर एक को

समान श्रवसर हों। श्रिधकार मांगने से नहीं, बल्कि कर्तव्य-गलन द्वारा स्वतः प्राप्त हों। कोई व्यक्ति खाली हाथ न बैठ सके, सबको काम मिले श्रीर परिश्रम के उचित दाम मिलें। हर एक को खाने के लिए श्रन्न, पहनने को वस्त्र श्रीर रहने को घर मिले। जिस समाज में कायदे-कानृन का बन्धन कम-से-कम हो, धन को कोई महत्व न दिया जाय, बल्कि एक दूसरे के परिश्रम से प्राप्त की हुई श्रावश्यक वस्तुएं बदलने के तरीके से (वस्तु-विनिमय से) प्राप्त हो सकें। जिस समाज में वर्ग-कलह न हो, केन्द्रीकरण न हो, भूठ, धोखा श्रीर चोरी न हो, रिश्वत श्रीर काला-बाजार न हो श्रीर कन्द्रोल लगाने की जरूरत ही न पड़े।"% गांधीजी इस प्रकार के श्राहंसक समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसीकों वह राम-राज्य कहते थे।

#### एक।दश-व्रत

ऐसे ऋहिंसक समाज की स्थापना करने के लिए वह लोगों को एकादश ब्रत पालन करने का उपदेश देते थे—

> श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रसंग्रह । शरीरश्रम श्रस्वाद सर्वत्र भय-वर्जन ॥ सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्शभावना ॥ ही एकादश सेवावी नम्रत्वे त्रत निश्चये ॥ ×

अर्थात श्रहिंसक समाज के अनुयायिओं को श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, असंप्रह, शरीर की मेहनत,

बापू के चरणों मैं, × विनोबा भावे कृत

अस्वाद, निर्भयता, सब धर्मों की समानता, स्वदेशी और अस्पृ-रयता-निवारण इन व्रतों का नम्रतापूर्वक पालन करना चाहिए।

गांधीजी चरित्र-बल या नैतिकता पर बड़ा जोर देते थे, नम्नता को वह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण मानते थे श्रौर उनका कहना था कि मानव-समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब तक श्रसंप्रह व्रत का कठ।रता से पालन नहीं करेगा, तब तक नये समाज की श्रादर्श रचना नहीं हो सकेगी।

वह हमेशा हक से फर्ज को बड़ा बताते रहे और उनकी सब से बड़ी खूबी यह रही कि उन्होंने आदर्श कायम ही नहीं किये, स्वयं उनका पालन भी किया। वह वही बात कहते थे जिसका कि स्वयं पालन कर सकते थे। उन्होंने कहा पीछे, किया पहले। जीवन और कर्म का, आदर्श और ज्यवहार का इस प्रकार समन्वय करने वाला महात्मा दुनिया में दूसरा पैदा होना कठिन है।

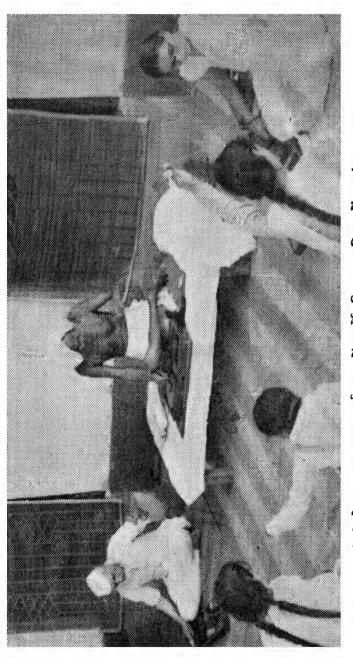

चरला गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में सर्वोपरिथा। चित्र में आखंड चरला-यज्ञ चल रहा हैं. जिसमें नेहरूजी भी भाग लेरहे हैं।

### रचनात्मक कार्यक्रम

गांधीजी देश के सब से बड़े नेता श्रीर बापू इसलिए नहीं थे कि उनके बहुत बड़े स्रादर्श थे या उन्होंने देश की खातिर बहुत बड़े त्याग किये थे। वह हमारे नेता और राष्ट्रिपता इभिलिए बने कि उनके पास स्वराज्य की लड़ाई के लिए ही नहीं,राष्ट्र के नब-निमोण के लिए भी मौलिक, श्रचुक श्रौर श्रनुपम रचनात्मक कार्य-क्रम था। पूरे तीस वर्ष तक देश के नेतृत्व की बागडोर उनके हाथ में रही। उन्होंने शांतिकाल श्रौर क्रान्तिकाल दोनों में भारतीय जनता का पथ-प्रदर्शन किया। उन्होंने जड़, प्रातन, प्रतिक्रियावादी श्रीर शोषक तत्वों के उन्मूलन का ही मार्ग नहीं बताया, वरन् विध्वंस के खंडहरों पर नवसृजन की नींव भी रक्खी। वह कुशल सेनापित की तरह युद्धकाल में ही जागृत नहीं रहे, शान्ति वाल में भी उन्होंने ऋपनी तैयारी जारी रखी श्रौर श्रन्तिम विजय के लिए अपनी अहिंसक सेना को शिच्तित करते रहे, नये सैनिकों की भर्ती होती रही और युद्धकाल के लिए श्रावश्यक रण-सामधी संचय की जाती रही। यही कारण था कि स्वतंत्रता के भीषण संप्राम में उन्होंने शानदार विजय प्राप्त की।

गांधीजी की सफलता का रहस्य उनके रचनात्मक कार्यक्रम में निहित् हैं। वह रचनात्मक कार्यक्रम को ही स्वराज्य की कुंजी कहा करते थे। उनका कहना था:— "कार्यकर्ताश्रों को पक्के तौर पर समक्त लेना चाहिए कि रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का श्राहिंसक श्रीर सत्यमय मार्ग है । कार्यक्रम की कार्य में पूर्ण प्रगति हो पूर्ण स्वराज्य है । रचनात्मक कार्य-क्रम का उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल नी व से, जड़ से करना है ।"

रचनात्मक कार्यक्रम को वह "सन्य श्रौर श्रहिंसक साधनों से पूर्ण स्वराज्य की रचना का काम" कहा करते थे। उनका उदंश्य केवल परदेशी के शासन की परिसमाप्ति ही नहीं था। वह जिस पूर्ण स्वराज्य या रामराज्य के लिए प्रयत्नशील थे, उसके सम्बन्ध में उनका कहना था—

"पूर्ण स्वराज्य का स्त्रर्थ है राष्ट्र के प्रत्येक द्यंग की स्वतंत्रता— जिसमें जाति, रंग ( काला-गोरा ) द्योर धर्मों का भेद किये बिना जनता के हर फिरके, गरीब-से-गरीब फिरके को भी, पूर्ण स्वराज्य हो।"

### गांधीजी क्या चाहते थे ?

वास्तव में गांवीजी हिन्दुस्तान के उस सनातन सांस्कृतिक ढांचे को, जिसे अप्रेजों ने नष्ट-अष्ट कर दिया था, पुनः मजबूत बनाना चाहते थे। वह गांवों की, गांव-पंचायतों की और पंचायती-राज की पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते थे। वह ऐसे ससाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ कानूनों की कम-से-कम आव-श्यकता पड़े। वह चाहते थे कि सब अपने फर्ज को स्वयं पहचानें और बिना मांग के ही उन्हें अपने हक मिलते रहें। गांधीजी की सबसे बड़ी चाह यह थी कि सत्ता और पूंजी किसी एक के या

कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहें। वह विकेन्द्रीकरण चाहते थे। गांधीजी हिन्दुस्तान के जन-जन को स्वाश्रयी, स्वावलम्बी श्रौर स्वतंत्र बनाना चाहते थे। वह अन्न-वस्त्र के लिए विदेशों के मुहताज बनना नहीं चाहते थे. । वह मशीन को मनुष्य के लिए अभिशाप मानते थे और इसीलिए भारत के गृह-उद्योगों को इस प्रकार उन्नत करना चाहते थे कि लोग अपनी आव-श्यकतात्रों के लिए मशीनों पर यानी विदेश पर निर्भर न रहें। त्र्याततायी मशीनों को ठप्प करके उनकी स्वतंत्रता श्रौर जीवनी-शक्ति को समाप्त न करदें। यह हर हिन्दुस्तानी को तन-मन दोनों से पूर्ण स्वस्थ बना देना चाहते थे। उनका कहना था कि नीरोग तन में ही नीरोग मन निवास कर सकता है। वह सफाई श्रीर स्वास्थ्य के आधार पर आदर्श हिन्दुस्तान का निर्माण करना चाहते थे। वह देश से खर्चीले विदेशी इलाज को समाप्त करके यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा चलाना चाहते थे। वह हिन्दु-स्तानियों की मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए यहाँ से गुलाम और बेकार बनाने वाली शिचा को हटाना चाहते थे और उसकी जगह ऐसी बुनियादी तालीम जो तन-मन को विकसित करे श्रीर लोगों को काम दे, फैलाना चाहते थे। वह देश में से छुश्रा-छूत के भूत को मार भगाना चहते थे। वह यहाँ सच्ची कौमी एकता देखना चाहते थे। वह देश में, देश की, अपनी राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। वह किसानों को भूमि का सही राजा बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि मजदूर श्रौर पूंजीपतियों के बीच की खाई दूर होजाय। वह विद्यार्थियों को राष्ट्र के सुदृढ़

सेनानी और योग्य नागरिक बनाना चाहते थे। स्त्रियों को भोग की नहीं, जीवन की सहचरी बनाना चाहते थे। वह आदि-वासियों और जरायमपेशा व्यक्तियों को झज्ञानांधकार से दूर करके उन्हें मानवोचित ऋधिकार प्रदान करना चाहते थे। शराबबन्दी हिन्दुस्तान में लागू हो यह उनकी बड़ी चाह थी। गांधीजी वास्तव में हिन्दुस्तान का ऐसा स्थायी भला चाहते थे कि यह केवल स्वतंत्र ही न हो, इसकी स्वतंत्रता इतनी स्थायी भी रहे कि ऋहिंसा के आधार पर संगठित इस देश की मौलिक स्वतंत्रता का अपहरण संसार की कोई भी हिंसक शक्ति न कर सके। उनका रचनात्मक कार्यक्रम इन्हीं बातों पर आधारित था।

#### चाह की पूर्ति

गांधीजी केवल चाहते ही न थे अपनी चाहना के लिए सिक्रय कदम भी उठाते थे। अपने रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति के लिए उन्होंने पर्याप्त ठोस आधारों पर निम्न पांच संस्थाओं का निर्माण किया:-(१) चरखा संघ, (२) प्राम-उद्योग संघ, (३) तालीमी संघ (४) हरिजन सेवक संघ और (४) गो सेवा संघ। निजी देख रेख में शिच्तित किये हुए अपने हजारों सेवाभावी कार्यकताओं को उन्होंने इन संस्थाओं में जमा दिया। इन लोगों ने अपने केन्द्रों के जाल सारे भारतवर्ष में फैला दिये। इस प्रकार गांधीजी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रयोग केवल सावरमती और सेगांव के आश्रम में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में सामृहिक रूप से आरम्भ किया।सारे देश में इससे जागृति आई और सारा राष्ट्र

स्वतंत्रता के लिए ही नहीं श्रपने नव-निर्माण के लिए भी छट-पटाने लगा। नीचे हम उनके प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम के श्रंगों पर विचार करेंगे:

#### खादी

भारत में खादी-प्रसार गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम का सब से बड़ा श्चंग है। वह खादी को मुक्तिदाता श्रौर चर्खे को स्वराज्य का सबसे बड़ा हथियार कहा करते थे। चरखा उनके ''श्रहिंसक समाज की बुनियादी ईंट" था। "चरखे को वह श्रपने रचना-त्मक कार्यक्रम के सूर्यमंडल में सूर्य का स्थान देते थे तथा अन्य कार्यों को महों का, जो सूर्य के चारों स्रोर घूमते हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भारत के किसान श्रापने पेट के लिए श्रनाज पैदा करके स्वाश्रयी बने हुए हैं, उसी तरह से वे श्रपने खेतों में पैदा की हुई कपास को अपने खाली समय में कातकर कपड़ा तैयार कर सकते हैं श्रौर विदेश में जाने वाले करोड़ों रुपयों को बचा सकते हैं। इन्सान की दो ही बड़ी आवश्यकताएं हैं-रोटी भीर कपड़ा। जब ये उसे स्वतः प्राप्त होगये, तो उसे दूसरे के मुंह की स्रोर ताकना न पड़ेगा। वह स्वावलम्बी स्रोर स्वाश्रयी बन जायगा। अपने पैरों पर खड़ा रह कर वह गुलामी से छूट मकेगा।"%

खादी के संबंध में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी:—
''खादी मुल्क की सारी जनता की ऋार्थिक ऋाजादी ऋौर समानता

<sup>🕸</sup> बापू के चरणों में---

के आरम्भ की सूचक है। खादी का अर्थ है सर्वव्यापी स्वदेशी भावना, जीवन की सब आवश्यक वस्तुएं हिन्दुस्तान से ही—और वे भी गांववालों की मेहनत और बुद्धि के उपयोग द्वारा—प्राप्त करने का निश्चय।"

गांधीजी खादी को भारतीयों की एकता, आर्थिक आजादी और समानता का प्रतीक सममते थे। वह चाहते थे कि कपड़े के रूप में हिन्दुस्तान का पैसा चन्द मिल-मालिकों और विदेशी व्यापारियों को न जाय, उसका लाभ किसी एक को या कुछ को न मिले, वरन वह लाभ सारे हिन्दुस्तानियों को पहुँचे। उससे देशी कपास पैदा करने वाले, चुनने वाले, उसे आंटने वाले, माफ करने वाले, धुनने वाले, पृनी बनाने वाले, कातने वाले, मांडी देने वाले, रंगने वाले, ताना-बाना करने वाले, बुनने वाले, श्रीर धोने वाले सब समान रूप से लाभ उठायें और हिन्दुस्तान के प्रामोद्योग खादी के सहारे से पनप उठें।

श्रवने इस श्रादर्श की पूर्ति के लिए गांधीजी ने "चरखा संघ" का निर्माण किया। इसकी शाखा-प्रशाखाश्रों ने सारे हिन्दुस्तान में फैलकर लाखों लोगों को इस उद्योग में श्रायोजित किया, उनकी रोजी की समस्या हल की श्रीर लाखों श्रादमियों को खादी का विमल बाना पहनना सिखाया।

खादी गांधी के सैनिकों की बर्दी बनी, वह सेवा सादगी और स्वच्छता की प्रतीक समभी जाने लगी, उसके धागे-धागे पर आजादी का इतिहास लिखा गया और आज जब कपड़े की तंगी से राशन ऋौर कंट्रोल की समस्या उठ खड़ी हुई हैं, खाड़ी श्रात्मनिर्भरता का पुनः जायत सन्देश वनकर हमारे सामने ऋपनो सेवाएं लिए हुए उपस्थित हैं।

#### ग्राम-उद्योग

गांधीजी ने हिन्दुस्तान और उसकी समस्याओं का अध्ययन यहाँ के गाँव-गाँव घूमकर बड़ी बारीकी से किया था। वह यह अच्छी तरह से जान गये थे कि चन्द शहरों की जागृति से हिन्दुस्तान का भला नहीं हो सकता। उसकी कायापलट तो देश के सारे देहात के जागरण से ही संभव है। गांधीजी ने स्वराज्य की लड़ाई भी शहरी आजादी के लिए नहीं लड़ी। वह आजादी का सुख-स्पर्श पहले यहाँ के ७ लाख गांवों के लिए चाहते थे। और गांवों में सुख की लहर वहाँ के उद्योग-धन्धों के विकसित होने से, देहात-सफाई से और वहाँ के लोगों के आरोग्य से ही आ सकती थी। इसलिए इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राम-उद्योग संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य देहाती दस्तकारों को धंधे में लगाना और देहाती दस्तकारियों को पुनर्जीवित करना था।

गांधीजी शहरों श्रौर देहात के श्रांतर को कम कर देना चाहते थे। वह देहातो कारीगरी को शहरी जीवन में खपा देना चाहते थे, जिससे कि देश का करे।ड़ों-श्ररबों रुपया विदेशों में न जाकर देहातियों के पास जाय श्रौर उनके नव-निर्माण में सहायक हो। वह हर गांव-कस्बे को खाने-पहनने श्रौर जीवनोद्योग के सम्बन्ध में आत्मिनिर्भर बना देना चाहते थे। कल-कारखाने पर आदमी जिन्दा रहे, उसके लिए बाजार दूँ ढने पर महायुद्धों का सृजन हो, विज्ञान से मानवता की बरबादी हो यह उन्हें अभीष्ट नहीं था। और यह तभी हो सकता था कि जब लोग अपनी आवश्यकता की चीजें खुद तयार करलें, आवश्यकता से अधिक अपने पास संग्रह न करें और प्रत्येक कार्य सेवा-भावना से हो—गांधीजी के प्राम-उद्योग का यही मूल मंत्र था। उनके कार्यकर्ता इसी मूल मंत्र को ले कर गांवों में बैठते थे। वहाँ के जीवन में हिलमिल जाते थे। खुद भाड़ और फावड़ा उठाकर देहात-सफाई का उपदेश कार्यान्वित करते थे। देहातियों के आरोग्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते थे। उनमें शिचा और सेवा का प्रचार करते थे। उनके उद्योगों को विकसित करते थे। प्राम-उद्योग का कार्य प्रामों की कायापलट का कार्यक्रम था।

### बुनियादी तालीम

गांधीजी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा शिक्ता के ज्ञेत्र में क्रान्ति की। बाबू और क्षर्क बनाने वाली अंग्रे जी शिक्ता के वह सख्त खिलाफ थे। विद्या का पहला उद्देश्य वह मुक्ति मानते थे—सा विद्या या विमुक्तये। उन्होंने भारतीयों को सच्ची शिक्ता देने के लिए तालीमी संघ का निमोण किया। उनकी नई शिक्ता का उद्देश्य शरीर और मन दोनों का समुचित विकास करना था। वह नई शिक्ता के द्वारा बालकों में सची राष्ट्रीयता का उद्य करना चाहते थे, उन्हें आदर्श ग्रामवासी और श्रादर्श शहरी बनाना चाहते थे श्रीर चाहते थे कि लोग केवल शिचित ही न हों उनके ज्ञान का विकास इस प्रकार होजाय कि वे श्रपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकें।

गांधीजी बाल-शिच्चण के साथ-साथ प्रौट्-शिच्चण पर भी जोर देते थे।

#### राष्ट्रभाषा

गांधीजी ने देश की एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी बड़ा कार्य किया । वह दो बार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभा-पति हुए। उन्होंने दिल्ला में बड़े ब्यापक पैमाने पर राष्ट्रभाषा का प्रचार किया। वह अप्रेजों को ही नहीं उनकी अप्रेजी को भी देश से निकाल बाहर करना चाहते थे। उनका कहना था कि इसने हमारी देश भाषाओं को दिरद्र कर दिया है और देश वासियों में इससे मानसिक दासता उत्पन्न हुई है।

राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में श्रपने विचार ब्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था--

"सारे भारत के आपसी व्यवहार के लिए हमें हिन्दुस्तान के भाषा-समूह में से एक ऐसी भाषा चाहिए जिसे हमारी जनता की बड़ी-से-बड़ी तादाद आज भी जानती और सममती हो और उसे आसानी से सीखा जा सकता हो। यह भाषा निर्विवाद रूप से हिन्दी है। उत्तर भारत के हिन्दू और मुसलमान दोनों इसे बोलते और सममते हैं। जब वह फारसी लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू कहलाती है और देवनागरी लिपि में लिखी जाने पर हिन्दी कहलाती है।" अन्त के दिनों में गांधीजी का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की नीति से मतभेद होगया। उन्होंने राष्ट्रभाषा के हिन्दुस्तानी नाम और रूप पर जोर दिया और दोनों लिपियाँ सीखने की आवश्य-कता महसूस करने लगे। पता नहीं गांधीजी आज होते तो उनका क्या मत होता, पर जो भी हो, इतना तो निर्विवाद है कि वह हिन्दी और देवनागरी लिपि की ब्यापकता और सर्वेश्रेष्ठता को सदैव स्वीकार करते थे।

#### श्रस्पृश्यता निव।रगा

गांधीजी को यदि कोई चीज सबसे ऋधिक सताती थी तो वह थी इस देश में फैली हुई छुआ छूत की बीमारी। उन्होंने अपना समस्त जीवन इस बीमारी को दूर करने में लगाया। वह हिरिजनों में रहते। उनके लिए हाथ पसार कर चन्दा मांगते। अपने दस्तखतों से ४) उगाहते और सब हिरिजनों के उत्सर्ग में लगा देते।

हरिजनों के स्थायी कल्याण के लिए उन्होंने 'हरिजन सेवक संघ' का निर्माण किया। यहाँ हरिजनों के बालकों को शिचा दी जाती हैं, उन्हें भांति-भांति के उद्योग सिखाये जाते हैं श्रौर उनके मन में से हीनता के वे सब भाव जो सदियों से सवर्णों के श्रन्याय के कारण उनमें जमा होगये हैं, दूर कर दिये जाते हैं।

ब्रुश्राखूत को गांधीजी हिन्दू धर्म का कोट कहते थे। वह इस प्रथा को धर्म की जड़ें खोदने वाली बताया करते थे। उनकी कट्टरत।वादियों को चेतावनी थी कि यदि हरिजनों के साथ होने वाले अन्यायों का प्रतिकार न किया गया तो हिन्दु आं का नाश होज।यगा। एक बार अंग्रेजों ने इन्हें हिन्दु आं से विलग फरना चाहा तो गांधीजी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह अपने आपको हरिजन ही नहीं भंगी कहते थे। अस्पृश्यता निवा-रण के कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने सदियों से चली आने वाली छुआ-छूत की कट्टर भावना को आखिर पानी कर ही दिया।

### साम्प्रदायिक एकता

साम्प्रदायिक एकता के लिए तो गांधीजी ने अपनी जान ही दे दी। वह हिन्दू और मुसलमान को भाई-भाई समम्रते थे। उनका कहना था कि मजहब बदल जाने से मुह्ब्बत नहीं बदलती। देश में अमन और तरक्की के लिए कौमी एकता के महत्व को जितना उन्होंने समम्मा था, उतना शायद ही किसी ने समम्मा हो। वह कौमी एकता राजनैतिक कारणों के लिए ही जरूरी नहीं मानते थे। वह देश की कौमी एकता को मानवता के लिए एक मिसाल बना देना चाहते थे। उनके हृदय में हिन्दू-मुसलमान दोनों के लिए समान जगह थी। जब उन्होंने काम शुरू किया तब सन् २१ में हिन्दुस्तान के सारे मुसलमान उनके साथ थे और जब उन्होंने काम समाप्त किया तब सन् ४८ में सारे मुसलमान उनके साथ थे।

इनके ऋतिरिक्त गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में आर्थिक समानता, गो-सेवा, किसानों श्रौर मजदूरों की उन्नति, विद्यार्थी- सम्पर्क, नारी-जागरण, शराब-बंदी, कोढ़ियों की सेवा और आदिवासियों का जागरण भी शामिल था।

गांधीजी अपने रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा सारे देश की आजादी और सारे देश की खुशहाली हिन्दुस्तानी तरीके से वापस लाना चाहते थे।

# गांधीजी का व्यक्तित्व

श्रमरीकन पत्रकार लुई फिशर ने गांधीजी के श्रचरज भरे श्रनोखे व्यक्तिस्व से उत्तेजित होकर सन् ४२ में उनसे एक प्रश्न पूजा था:

श्रापके पास ताकत का कोई सामान नहीं। न श्रापके पास राज सत्ता है, न पुलिस है, न संगठित संस्था है (क्योंकि फिशर की शय में कांग्रेस संयमयुक्त संगठित संस्था नहीं थी) फिर क्या कारण है कि श्राप करोड़ों लोगों पर श्रपना श्रसर डालने में कामयाब हुए हैं ? यहाँ तक कि चे श्रपना समय, श्राना श्राराम, श्रपनी जिन्दगी तक [श्रापके इशारे पर] कुर्बान करने को तस्यार होजाते हैं ?'' &

यह प्रश्न लुई फिशर जैसे विदेशी पत्रकारों को ही नहीं, देश-विदेश के लाखों व्यक्तियों को बुद्धि को भ्रमित करता रहा है।

श्राखिर गांधीजी में ऐसा क्या था कि जो लगभग ३४ वर्ष तक देश की राजनीति उनके इशारे पर नाचती रही ? करोड़ों ने उनका जयघोष किया, लाखों उनके साथ चले और हजारों उनकी श्रान पर मिटे !

ऐसा क्या जादू था कि जो उनके पास गया, वह उन्हींका होरहा ? उनकी एक आवाज पर महलों के रहने वाले खेच्छा से

**<sup>%</sup> गां**धीजी के साथ सात दिन-- लुई फिशर

दर-दर भटकने लगे, पर्दों में रहने वाली खुली सड़क पर धरना देने लगीं, जो कभी हाकिमी किया करते थे वे हँस-हँसकर मार खाने लगे श्रीर जो इसरों को जेल मेजा करते थे उनके लिए जेल स्वयं कुष्ण-मन्दिर बन गया !स्कूल बन्द हुए, कारोबार बन्द हुए, बाजार बन्द हुए—सारा हिन्दुस्तान बागी हो उठा। करोड़ों लोग वशीकरण की एक ही डोरी से बँधे हुए-से, एक ही मंडे के नीचे, उस एक ही की जय पुकारने लगे— महात्मा गांधी की जय!

महात्मा गांधी की जय—मानो यह परतन्त्र भारत के लिए मृत-संजीवनी श्रीषधि थी, जो जिसके गत्ते उतरी उसमें नव-जीवन ला दिया।

श्राज विचार करने पर गांधीजी के कृत्य मनुष्य की सामर्थ्य से परे जान पड़ते हैं और कल शायद लोग उन पर विश्वास भी न करें, पर आज के लोगों ने पिजले कल की सचाई की श्राँखों से देखा है कि श्रकेला डेढ़ पाव हड़ी का छोटा-सा गांधी देवताश्रों की भी सामर्थ्य को लांघ गया था।

वास्तव में गांधीजी का व्यक्तित्व ऐसा हो अनुपम और विराट था।

उनका रुयक्तिस्व गंगा की तरह निर्मल, हिमालय की तरह उदात्त और सूर्य की तरह प्रकाशमान था।

उनका व्यक्तित्व पारे की तरह ठोस, हीरे की तरह सघन श्रीर वज्र की तरह कठोर था। उनका ब्यक्तित्व पुष्प की तरह कोमल, बालकों की तरह सरल भ्रौर जल की तरह तरल था।

उनके व्यक्तित्व में राम जैसी मर्यादा, भीष्म जैसी दृद्ता, युधिष्ठिर जैसी सत्यनिष्ठता, कृष्ण जैसी पृणंता, बुद्ध जैसी पर-दुःख-कातरता और महावीर स्वामी जैसी जीवदया कूट कूट कर भरी हुई थी।

गांधीजी के व्यक्तित्व का निर्माण संयम-जनित तेर्जास्वता श्रौर प्रखर राष्ट्रीयता से हुआ था। सबसे ऊपर उनका निर्मल चरित्र उनके महान् व्यक्तित्व की आधार-शिला था।

दुनिया उसीके पीछे चलती हैं जो उसका सुधरा हुआ संस्करण होता है। दुनिया उसीकी सुनती हैं जो उसके अंतर की वाणी को सुन और सुना सकने में समर्थ होता हैं। दुनिया उसी के पीछे जान देती हैं जो उस पर अपनी जान निछावर करने को तैयार रहता हैं। दुनिया उसीकी जय बोलती हैं जो दुनिया की जय चाहता हैं, उसका मंगल मनाता हैं।

हिन्दुस्तान गांधीजी के पीछे इसीलिए चला कि वह हिन्दु-स्थान के प्रतीक थे। उनका व्यक्तित्व हिन्दुस्तान का, हिन्दी-संस्कृति का और हिन्दू-धर्म का सच्चा प्रतिनिधित्व करता था।

सचाई, सादगी, स्वतंत्रता श्रौर सेवा-भावना से गढ़े हुए उनके श्रलौकिक व्यक्तित्व की गहराई की कोई थाह नहीं। विविध प्रवृत्तियों में बंटे हुए उनके कर्म-संकुल जीवन की बारी-कियों की कोई विवेचना नहीं। विवेचना श्रौर विश्लेषण तो उस व्यक्तित्व का हो जिसमें श्रहं हो श्रौर मानसिक श्रन्तहें नह हों। लेकिन जिस संत ने जन-सेवा के लिए श्रपना श्रापा ही खो दिया हो, जिसमें मिथ्याचार दूं ढ़ने से भी न मिले श्रौर जो दुनिया में रहते हुए भी दुनियादारी से कोसों दूर हो, उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण तो वही कर सके जो उन जैसा हो।

तो भी उनके ब्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाली कुछ त्राधार-भूत बातों की चर्चा की जा सकती है। वही हम संचेप में करेंगे:—

#### त्याग

गांधीजी ने अपने आदशों का आरम्भ स्वयं अपने से किया। जनता को देश के लिए सब कुछ त्याग देने का उपदेश देने से पहले उन्होंने अपनी दिल्ला अफ्रोका की कमाई का सार्व-जनिक कार्यों के उपयोग के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। यहाँ पोर-बन्दर और राजकोट में जो पैतृक सम्पत्ति थी, उस पर से न केवल अपना ही दावा हटा लिया, वरन् उस त्यागपत्र पर अपने चारों पुत्रों के मा हस्तात्तर करा दिये। अपनी वृद्धा बहन और उसकी विधवा लड़की के गुजारे के लिए भी गांधीजी के पास कुछ न था। वे देश की करोड़ों अन्य असहाय विधवाओं की ही भांति पीस-कूटकर जीवन-निर्वाह करती थीं।

## कर्मयोग

निरन्तर कर्म ही गांधीजी का जीवन था भ्रौर वही उनकी शक्ति थी। उन्होंने २२-२२ घंटे लगातार देश के लिए काम किया

था। उनके काम का सिलसिला भोजन करने श्रौर टहलने में ही नहीं, रेलगाड़ियों के थर्ड क्लास के सफर में भी नहीं दूटता था। सफर में वह हरिजनों के लिए चन्दा ही नहीं मांगते, 'हरिजन-सेवक' के लिए लेख भी लिखते थे, पत्रों का जवाब भी देते थे। लगातार १०-१२ घंटे की लिखाई से जब बुढ़ापे में दाहिना हाथ काम नहीं देता तो वह बांये से काम करना शुरू कर देते थे। फिर केवल लिखना, पढ़ना, भाषण देना, मुलाकातें करना, वाद-विवादों में भाग लेना, शंका-समाधान करना, दौरा करना ही उनके काम न थे, वह आश्रम में अपने हिस्से का आटा भी पीसते थे। अपने हिस्से का पानी स्वय भरते थे। शाक काटते थे। बीमारों की तीमारदारी करते थे। दिचए अफ्रीका में तो जब वह अपना अखबार निकालते थे, तो न केवल उसके लिए लिखते ही थे, स्वयं कंपोज भी करते थे श्रौर वक्त पड़ने पर ही नहीं श्रपनी बारी पर मशीन का डंडा भी ख़ुद घुमाते थे। भिध्याचार और बाहरी दिखावा उनमें नाम को भी नहीं था। वह अपना सब काम अपने हाथों से करते थे। शिमला-कान्फ्रेंस के समय उन्होंने अपना निजी मन्त्रि-मण्डल एकदम तोड़ दिया था और एक ओर तो वह ऊँची राजनीतिक बहसों में भाग लेते थे श्रीर दूसरी श्रीर श्रकेले १० श्रादमियों के काम को सम्हालते थे। कठिनाइयों से बिना घबराये कर्त्तंब्य-पथ पर हद्ता से चले जाना उनका र्श्वान्तम लच्य था। नोत्राखाली में जहाँ गुरुडों का राज्य था, वह अकेले, नंगे पांव, गांव-गांव घूमे थे। कोई एक बात हो ता कही जाय। प्राचीन महर्षियों की

भांति गांधीजी का व्यक्तित्व, लोक-सेवा की श्रखण्ड तपश्चर्या से निर्मित हुआ था। इसीलिए ही उसमें प्रदीप्त तेजस्विता थी, इसीलिए ही उनका जीवन प्रेरणामय था श्रौर इसीलिए ही वह स्वयं काम करके लाखों से मनचाहा काम करा सकते थे।

#### चरित्र-बल

चरित्र-बल गांधीजी की सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्होंने श्चपने समस्त विकारों पर काबू पा लिया था। जीवन की समस्त इच्छाएं - और-तो-और भूख तथा नींद तक भी - उनके वश में थीं। उनकी निजी त्र्यावश्यकताएं सीमित-से-सीमिततम थीं। वह भी इसलिए कि लोग सममते थे कि स्वराज्य गांभीजी के पेट में है, जब तक वह हाथ में न आजाय, गांधीजी अपने शरीर की हिफ़ाजत करना चाहते थे। वह अपने ही चरित्र-बल पर नहीं, अपने समस्त साथियों के चरित्र-बल पर भी निगाह रखते थे। उनके चरित्र में त्रुटि देख पड़ने पर खुद उसका भीषण-से-भीषण प्रायश्चित करते थे। उन्होंने राजनीति में भी चरित्र-बल को शीर्ष-स्थान दिया था। ऋहिंसा जब ऋपनाई तो क्रुटनीति की तरह नहीं, व्यवहारनीति की तरह ही अपनाई। असहयोग में जो मामूली-सी हिंसा होगई तो आन्दोलन ही बन्द कर दिया। गांधीजी के राजनैतिक-चारित्र्य की इससे बढ़कर दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती कि सन् २१ के अ।न्दोलन में अंग्रेजों ने गांधीजी से सन्धि करनी चाही श्रौर वे उस समय ही स्वराज्य देने को तय्यार थे, पर गांधीजी ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि श्रंप्रेज चाहते थे कि गांधीजी खिलाफत के सवाल को छोड़दें। लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश के आंग हैं, उनके प्रश्न को नहीं छोड़ा जा सकता।

इसी चरित्र-बल की श्रेष्ठता के कारण ही विरोधी तक उनका आदर करते थे। भारतीयों से श्रिधिक आश्रेजों की निगाह में उनकी इज्जत थी। लोकमान्य तिलक का उदाहरण इस सम्बन्ध में आदर्श है। उन्होंने एक बार कहा था—

"यह आदमी हमारा नहीं है, इसका मार्ग भिन्न है, लेकिन है यह पूरा-पूरा सच्चा। इसके हाथों हिन्दुस्तान का कभी भी आश्रेय नहीं होगा। हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं भी इसके साथ हमारा विरोध न हो। जहां तक हो सके हमें इसकी मदद ही करनी चाहिए।"%

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस से आपका मत-विरोध रहा, पर गांधीजी ने उनकी ज्वलंत देशभक्ति को कभी कम करके नहीं देखा और इसीका यह परिणाम हुआ कि वह जीवन-भर गांधीजी के भक्त बने रहे और उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते रहे। वर्मा में उनके नाम की ब्रिगेडें कायम की और गांधी-जयन्ती मनाते रहे।

गांधीजी में विरोधियों को वश में करने की अपूर्व शक्ति थी। भारत के वायसराय उनसे इसीलिए मिलते हिचिकिचाते थे कि कहीं गांधी का जादू उन पर काम न कर जाय! इस सब का का गण यह था कि गांधीजी किसी का अहित नहीं चाहते थे, उनका उद्देश्य पवित्र था और उनका व्यक्तिगत चरित्र इस

**ळ बापू की भांकियां**—कालेलकर

ऊंचाई पर था कि मनुष्य का मस्तिष्क बरबस उनके चरणों पर भुक जाता था।

गांधीजी रुपये-पैसे के मामले में भी बड़े हिसाब-किताब से काम लेते थे। पाई-पाई का हिसाब खना खीर लेना उनकी आदत थी। जो रही के लिफाफों पर चिट्ठी लिखे, आलपीनों और धागों तक को सम्हाल कर रखे, छिलकों तक के उपयोग को लालाथित रहे, उससे फजूल बचीं तो हो ही कैसे सकती थी? हाँ, मितब्यथिता की अनेक मिसालें उन्होंने अवश्य कायम की हैं।

गांधीजी के इसी श्रथं-चारित्र्य के कारण रुपया उनके चरणों में खिंचा चला श्राता था। काम के लिए उन्हें कभी पैसे की तंगी नहीं हुई। गांधीजी का कोई काम निकला, कोई सांग श्राई, रुपया उनके पास पेशगी पहुंचता था। लेकिन रुपये की प्राप्ति के मामले में भी वह चरित्र को प्राथमिकता देते थे। शुभ कार्यों के लिए शुभ साधनों से ही वह पैसा प्राप्त करना चाहते थे। तिलक-फंड के लिए जब नाटक कंपनियों से चन्दा वसूल करने की बात श्राई तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया।

इस प्रकार गांधीजी ने श्रपने जीवन में व्यक्तिगत, राजनै-तिक श्रीर श्रार्थिक चरित्र-बल पर जोर दिया श्रीर दुनिया में सदाचार का एक ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित कर गये।

# नेतृत्व की कुञ्जी

गांधीजी जन्मजात नेता नहीं थे। उनमें तिलक, नेताजी श्रौर नेहरू-पटेल जैसी युवकों को भावाभिभूत कर लेने वाली उष्मा नहीं थी। उनमें मालवीय श्रौर लाला लाजपतराय जैसी मोहाविष्ठ कर लेने वाली भाषण-शक्ति भी नहीं थी। फिर मा वह महान् नेता थे श्रौर करोड़ों के हृदयों पर शासन करते थे।

दुबले-पतले ब्यक्तित्व-विहीन अनगढ़ गांधीजी की सफलता श्रौर नेतृत्व की कुंजी उनकी नैतिक शक्ति में निहित थी। वह अपने विचार श्रौर कमों को उस नैतिक धरातल पर पहुँचा देते थे कि जहाँ उसके तर्कपूण विरोध की गुंजाइश नहीं रहती थी। वह अपनी वाणी श्रौर कमें से मनुष्य की सद्वृत्तियों को मनमनाते थे। वह सीधे, बिना फिमके बुराई पर चोट करते थे, श्रौर क्योंकि उस हमले में उनका अपना या किसी वर्ग विशेष का निजी स्वार्थ नहीं रहता था, इसलिए दुनिया की सहानुभूति उन्हें सहज ही प्राप्त होजाती थी।

गांधीजी का नेतृत्व अन्धा नहीं था। वह मन्द्य को भेड़ बनाकर उस पर शासन नहीं करते थे। हिन्दुस्तान के भेड़ बने हुए मनुष्यों को पहले उन्होंने मनुष्य बनाया और फिर उनसे कहा—देखो, यह रास्ता है, विवेकपूर्ण रीति से इसे स्वीकार कर सकते हो तो, आश्रो, साथ चलो!

गांधीजी के नेमृत्व में छल, कपट, मिथ्याभिमान या गल-तियों को स्वीकार न करने की बात नहीं थी। लुई फिशर ने एक स्थान पर लिखा है:—

"उनका दिमाग तरल श्रीर नरम है। जब वह कुछ करने पर उतरते हैं तो डिक्टेटर के समान होते हैं। श्रपने तर्क के जोर से श्रीर श्रपने साथियों की मदद से वह सारे विरोध को कुचल डालते हैं। मगर उनके सोचने का तरीका डिक्टेटरों जैसा नहीं है। क्योंकि डिक्टेटर कभी श्रपनी भूल नहीं मानते। मगर गांधीजी श्रपनी भूल मान सकते हैं श्रीर श्रक्सर मान लेते हैं।' &

गांधीजी के विशाल व्यक्तित्व के और उनके प्रति भारतीय जनता के प्रवल श्राकर्षण का कारण भारतीय जनता के लिए किये गये बड़े-बड़े काम श्रौर बड़ी-बड़ी राजनीतिक सफलताएं नहीं थीं -इसका कारण यह था कि गांधीजी जितना ध्यान बड़ी-से-बड़ी बातों पर देते थे उससे कहीं ध्यान छोटी-से-छोटी बातों का रखा करते थे। काम चम्पारन के किसानों में कर रहे थे लेकिन श्रहमदाबाद के श्राश्रम में बने हुए पाखानों का ध्यान नहीं भूले थे कि अब पूर्वी हवा चलने वाली है पाखानों का स्थान बदल देना चाहिए। बड़ी-से-बड़ी राजनैतिक उलमनों में पड़े रहने पर भी उन्हें छोटे-से-छोटे कार्यकर्त्ता का ध्यान रहता था। वह सबकी खोज-खबर रखते थे। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कौन दीमार है, किसके शादी है, किसके बचा हुआ है, कौन किम संकट में है-इसका गांधीजी को सदैव ख्याल रहता था श्रीर वह हजार काम छोड़कर इन बातों की देख-रेख के लिए समय निकाल लेते थे।

गांधीजी को जिस तरह देश के सार्वजनिक श्रौर राजनैतिक कार्यों की जटिल समस्याएं हल करनी पड़ती थीं, उसी तरह उनको श्रपने सैंकड़ों मित्रों श्रौर हजारों कार्यकर्ताश्रों की घरेलू

<sup>&</sup>amp; गांधीजी के साथ सात दिन

समस्या भी हल करनी पड़ती थी। देश के एक-दो नहीं हजारों व्यक्ति अपने निजी और कौटुन्बिक मामलों में अपने बापू पर निर्भर रहते थे और बापू भी हजार जरूरी काम छोड़कर इन चीजों के लिए अपना कीमती सत्य निकाल लेते थे। उनके प्रयत्नों से सैंकड़ों दुर्घटनाएं रुकी हैं, सैंकड़ों परिवार विनष्ट होने से बच गये हैं और हजारों व्यक्तियों का जीवन सुपथ पर आगया है। गांधीजी के व्यक्तित्व की इस दुर्लभ विशेषता का मृल्य उनकी राजनैतिक सफलताओं से सचमुच कई गुना बड़ा है।

गांधीजी के परिचय में जो भी आता, वह उनका अपना हो जाता। कुछ ही मिनटों के परिचय में वह उसके अद्धाभाजन हो उठते। गांधीजी से उम्र में बूढ़े बूढ़े भी उन्हें बापू कहा करते थे। सारे राष्ट्र के प्रति गांधीजी में वात्सल्य भाव था। वह माता की तरह इस देश के बच्चों की हित-चिन्ता में ज्यप्र थे। जैसे बन-गाथ अपने बक्ष हे की रहा के लिए शेर के सामने सींग अड़ाकर खड़ी होजाती है, ऐसे ही वह स्वदेश-मुक्ति के िए ब्रिटिश शेर के सम्मुख लक्कटिया लेकर खड़े होगये थे। यही निजता उनके ज्यक्तित्व का आधार थी, यही हढ़ता उनके नेतृत्व की कुखी थी।

## स्वभाव और आदतें

िकसी भी महापुरुष के व्यक्तित्व का पता उसमें पाई जाने वाली श्रादतों से लगता है। गांधीजी को तेज चाल चलने की श्रादत थी। वह सीधे तन कर बैठते थे। बिना सहारे लिखते थे। श्रात्मा की तरह वाह्य सफाई पर भी जोर देते थे। उनके

**मा**स-पास का वानावरण सकाई स्रोर सुघराई से दमकता रहता था। सौन्दर्य श्रौर कला की उनकी श्रपनी परिभाषा थी। वह इन दोनों चीजों को उपयोगिता की दृष्टि से श्रांकते थे। उन्होंने अपने लिए ऐसी जीवन-कला का निर्माण किया था जो सार्थक और जीवनी शक्ति से अोतप्रोत थी। वह हरेक काम को खूबी श्रीर बारीकी के साथ करना पसन्द करते थे। जो लिखते उसे दोबारा देखकर आगे जाने देते थे। जो बोतते उसे समफकर बोलते थे। वह आगे कदम तोलकर रखते थे। वह सदैव कृत्रि-मता से दूर रहे। जीवन-भर मुक्त हास्य उनके चेहरे पर फूटता रहा। स्वभाषा के वह बड़े हिमायती थे। स्वदेशी उनका जीवन-प्राण थी। सत्य उनकी जन्मघुट्टी में था। श्रहिंसा उनकी जीवन-संगिनी थी। सारा हिन्दुस्तान उनका ऋपना घर था। विश्व उनका श्रपना कुटुम्ब था। तीन बन्दर उनके गुरु थे — एक इनमें से श्रसत्य नहीं बोलता था, एक श्रसत्य नहीं सुनता था श्रीर एक श्रमत्य नहीं देखनाथा। गांधीजी का जीवन प्राथनामय था। चन्द टरे, सूरज टरे- प्रार्थना का समय नहीं टलता था। वक्त की पाबन्दी कोई गांधीजी से सीखे। जिस समय जहां जाना होता, वहां चल देते थे, फिर चाहे सवारी मिले या न मिले। रास्ते में मोटर श्रीर साइकिल तक पकड़कर वह नियत समय पर गन्तन्य स्थान पर पहुँचे थे। सेवा-भावना तो उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। कोढ़ी-परिचर्या तक उन्होंने की थी। एक बार तो जेल में एक सिद्दी कैदी के बिच्छू से काट लेने पर उन्होंने मुँ इ से उसका जहर चूस लिया था। श्राफ्रीका में एक मुसलमान को रोज चार मील चलकर मुफ्त श्रंयेजी पढ़ाने जाया करते थे। निभंयता श्रीर चमा-भावना

निर्भयता श्रौर समा-भावना गांधीजी के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी। दक्षिण अफ्रीका में पठानों ने उन पर हमला किया, परन्तु इस हमले से न वह किभक्ते, न डरे, न ऋपने रास्ते से ही विचलित हुए । पठानों पर मुकदमा ही नहीं चलाया, उन्हें उलटा चमा कर दिया। जब वहाँ गोरे जान के दुश्मन बने तो भी व**ह** विचालित नहीं हुए। श्रपनी सुरत्ता के लिए भी उन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया और सबसे बड़ी बात यह कि गोरों के प्रति उनके मन में तनिक भी मैल नहीं श्राया। चम्पारन के किसानों ने जब उन्हें मार डालने को हत्यारे तनात किये तो एक दिन अकेले ही वह उनके यहाँ पहुँच गये कि लो, मैं आगया। एक बार आश्रम में उनकी पीठ पर सांप चढ़ गया श्रौर कंधों पर चढ़कर लहराने लगा। लेकिन गांधीजी विचलित नहीं हुए त्र्यौर सांप को नहीं मारने दिया । मृत्यु से कुळ दिन पहले जब उन पर बम फैंका गया तो उन्होंने कहा कि अपराधी को त्तमा कर दिया जाय। दंगाइयों का आभास पाकर पुलिस ने उनकी प्रार्थना-सभा में सुरत्ता का प्रबन्ध कड़ा करना चाहा,पर उन्होंने नहीं करने दिया। श्रपने हत्यारे को भी श्रगर वह जरा भी होश में होते तो श्रवश्य ही चमा करने को कह जाते।

# भारत की प्रतिमूर्त्ति

व।स्तवं में गांधीजी भारत की प्रतिमूर्त्ति थे । इस देश की

पित्र रज से ही उनके निर्मल ज्यक्तित्व का निर्माण हुआ था।
युगों-युगों से चली आई भारत की पुनीत संस्कृति ही उनके उवक्तित्व
में पल्लवित हुई थी। नेहरूजी का यह कथन बिलकुल सच
है कि ''गांधीजी भारत का प्रतिनिधित्व एक आश्चर्यजनक
सीमा तक करने लगे थे। वह इस पुरातन और संतप्त भूमि की
अन्तरात्मा की आवाज बन गये थे। एक प्रकार से वह स्वयं
भारत थे।"

# गांधीजी के उपवास

गांधीजी दुनिया के अपनोखे कांतिकारी थे। कार्ल मार्क्स की तरह उन्होंने जगत को नवीन जीवन-दृष्टि प्रदान की और लेनिन की तरह करोड़ों मानवों का परतन्त्रता से उद्घार करके एक महान् राष्ट्र की नींव डाल गये। लेकिन इस महान् कार्य के लिए न उन्होंने सेनाएं खड़ी की अगर न प्रतिपत्ती के विरुद्ध किसी प्रकार की घृणा का ही संचार होने दिया। उन्होंने सदैव साध्य से अधिक साधनों की निर्मलता पर बल दिया। वह सदैव अपने सहयोगियों को सत्य और सहिष्णुता का संदेश देते रहे। जहाँ उन्हें स्वप्न में भी साधनों में विकार की मलक मिली, वह उस बुराई का समूल नाश करने को उद्यत होगये।

उन्होंने अपने आपको राष्ट्र से कभी विलग करके नहीं देखा। देश की बुराई को वह अपनी बुराई समभते थे और बजाय इसके कि वह उसके लिए किसी और को दंड देते वह अहिंसक युद्ध के सच्चे सेनपित की तरह स्वयं ही उसके लिए प्रायश्चित्त करते थे। दोषी को दंड देने और अपनी सत्य बात को सिद्ध करने का उनका तरीका ही निराला था। भगवान कुष्ण के सुदर्शन की तरह अनशन उनका अमोघ अस्त्र था। ब्रिटिश सरकार लाखों मनुष्यों के आन्दोलन से इतना नहीं घबराती थी, जितना कि अकेले गांधीजी के अनशन से उसका

श्रासन डोल जाता था। यही हाल भारतीय जनता का था। उसने श्रंमें जी दमन श्रोर श्रार्धिनें सों की कभी पर्वाह नहीं की, पर जब गांधीजी उसकी किसी बुराई को लेकर प्राणों की बाजी लगा देते थे, जनता के प्राण कंठ में श्राजाते थे। विदेशी पत्रकार श्रोर राजनीतिज्ञ उनके उपवासों को राजनीतिक दाव-पेच कहा करते थे, मगर गांधीजी ने सदैव अपने उपवासों को 'सत्य की शोध' कहा। उपवास उनके लिए श्रात्म-परिष्कार का काम देते थे श्रोर हर उपवास के बाद जैसे श्राग्न में तप कर सोना कुन्दन होकर निकलता है, वह दूने चमत्कृत हो उठते थे। उपवास के दिनों में वह सदैव श्राप्न को सत्य (ईश्वर) के निकट श्राप्त करते थे श्रोर उन्होंने श्रान समस्त उपवास ईश्वरीय प्रेरणा से प्रारंभ किये थे। इन उपवासों के कारणों पर प्रकाश खालते हुए उन्होंने एक बार कहा था—

"सेहत सुधारने के लिए लोग सेहत के कानूनों के सुताबक उपवास करते हैं। जब कभी कुछ दोष होजाता है श्रौर इन्सान श्रपनी गलती महसूस करता है, तब प्रायश्चित के रूप में भी उपवास किया जाता है। इन [दोनों प्रकार के] उपवासों में उपवास करने वाले को श्रिहिंसा में विश्वास करने की जरूरत नहीं। मगर ऐसा मौका भी श्राता है, जहाँ श्रिहंसा का पुजारी समाज के किसी श्रन्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लिए उपवास करने पर मजबूर होजाता है। वह ऐसा तब ही करता है जब श्रहिंसा के पुजारी की हैसियत से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं रहता।" गांधीजी के श्रधिकांश उपवास, जैसा कि उपर उन्होंने कहा, अन्यायों के प्रदर्शन और सत्य की स्थापना के लिए ही हुए। वे सब अहिंसामय थे। उन्होंने अपने और दूसरों के लिए प्रायश्चित्त स्वरूप भी कुछ उपवास रखे, पर कभी भी उनसे अहिंसा विलग नहीं हुई। यह एक ध्रुव सत्य है कि गांधीजी के इस सात्विक उपवासों के क्रांतिकारी प्रभाव के कारण ही भारत की राजनीति गांधीजी के जीते-जी अन्त तक निर्मल बनी रही।

गांधी जी ने कुल मिलाकर १७ बार उपवास किये। इनमें २ दिन से लेकर २१ दिन तक के उपवास सम्मिलित हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में कुल मिलाकर ३४०४ घंटों का उपवास रखा। या यों कहें कि वह अपने महान् जीवन में ४ मही ने, २६ दिन और एक घंटा पूर्ण उपवास अत में दी ज्ञित रहे। इसके अतिरिक्त दिल्लाण अफ्रीका में उन्होंने लगातार ४॥ मही ने तक का एक अर्थ उपवास भी रखा था।

गांधीजी के इन १७ पवित्र उपवासों का संद्<u>तिप्त परिचय</u> इस प्रकार है: --

पहला उपनास १६१३ में, दिल्ला अफ्रीका में ७ दिन का रखा गया। यह फिनिक्स आश्रम के दो व्यक्तियों के पतन के परिणामस्वरूप प्रायश्चित्त में रखा गया था। तभी उन्होंने ४॥ मास का नियताहार व्रत धारण किया था।

रूसरा उपवास भी १६१४ में दक्तिणी श्राफ्रीका में ही रखा गया। यह १४ दिन तक चला और उसी फिनिक्स श्राधम के एक व्यक्ति द्वारा जान-बूमकर धोखा देने श्रौर मिथ्याचार करने के कारण प्रायश्चित्तस्वरूप रखा गया।

तीसरा उपवास ऋहमदाबाद के मजदूरों श्रौर मिल-मालिकों में संघर्ष होजाने के परिणामस्वरूप फरवरी, १६१८ में किया गया श्रौर ३ दिन तक चला। श्रन्त में दोनों पन्नों में समभौता होगया।

चौया उपवास रौलट एक्ट के आन्दोलन के दिनों की याद-गार है। उन दिनों दंगा हो जाने के कारण गांधीजो ने १३ अप्रेल १६१६ से ७ दिन का उपवास रखा था।

पांचशं उपवास भिस त्राफ वेल्स के भारत आगमन पर बंबई में सहयोगियों और असहयोगियों के बीच दंगा होजाने के फलस्वरूप रखा गया था। यह चार दिन तक चला।

छठा उपवास श्रमह्योग श्रान्दोलन के समय चौराचौरी कांड की हिंसा से दुः खी होकर किया गया था। यह पांच दिन तक चला।

सातवां उपवास १७ सितंबर, १६२४ में दिल्ली में प्रथम बार २१ दिन का रखा गया। यह उपवास देश के हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य से दुःखी होकर प्रायश्चित्त और प्रार्थना के रूप में किया गया था।

त्राठवां उपवास सावरमती-स्राप्रम के निवासियों में कुछ

दोष त्राजाने के फलस्वरूप, उनके प्रायश्चित्त के लिए किया गया। यह उपवास ७ दिन का था।

नयां उपवास यरवदा जेल में रखा गया । वहां अपपा साहब पटवद्ध न ने भंगी का काम मांगा था, पर अधिकारियों ने नहीं दिया। गांधीजी ने उनकी सहानुभूति में २ दिन का उपवास रखा।

दसवां उपवास बड़ा ऐतिहासिक और आमरण था। यह भी यरवदा जेल में किया गया और आठ दिन तक चला। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलित वर्ग को पृथक् निर्वाचन का अधि-कार दिये जाने के फलस्वरूप २१ सितम्बर, १६३२ को यह उपवास रखा गया। गांधीजी के उपवास से सरकार हिल गई और उसे अपना निर्णय वापस लेना पड़ा।

ग्यारहवां उपवास भी १६३३ में प्रमई को यरवदा जेल में रखा गया। यह हरिजन-त्रान्दोलन के सम्बन्ध में साथियों की श्रात्मशुद्धि के लिए किया गया। यह २१ दिन का भयंकर उपवास था। उपवास श्रारंभ करते ही गांधीजी जेल से छोड दिये गये। बाकी उपवास पूना की पर्णकुटी में पूरा किया गया।

बारहवां उपवास भी यरवदा जेल में १६ अगस्त, १६३३ को किया गया । यह हरिजन-आन्दोलन की सुविधा न मिलने के कारण किया गया था। ७ दिन बाद गांधीजी जेल से छोड़ दिये गये।

तेरहवां उपवास ७ श्रागस्त, १६३४ को हरिजन यात्रा के सिलसिले में श्रजमेर की एक सभा में उपद्रव होजाने के फलस्वरूप सेवाधाम में किया गया श्रीर ७ दिन चला।

चौदहवां उपवास ३ मार्च, १६३६ को राजकोट-प्रकरण के सिलसिले में हुआ जो वायसराय के आश्वासन देने पर ४ दिन बाद छोड़ दिया गया।

पंद्रहवां उपवास १६४३ में १० फरवरी को आगा खां महल में ''सर्वोच्च अदालत से न्याय की अपील'' के रूप में किया गया यह २१ दिन तक चला और इसमें उनकी अवस्था एक बार बड़ी नाजुक होगई ।

सोलहवां उपवास २ सितम्बर, १६४७ को कलकत्ते में बंगाल में फैले हुए साम्प्रदायिक मगड़ों को शान्त करने के लिए किया गया। यह ७३ घंटे चला और इसने जादू की तरह बंगाल के उपद्रवों को शान्त कर दिया।

सत्रहवां उपवास दिल्ली में रखा गया था। भारत, विशेषकर दिल्ली की साम्प्रदायिक एकता के लिए गांधीजी का यह ऋन्तिम उपवास १३ जनवरी, १६४० को प्रारंभ हुआ और ४ दिन चला। २० जनवरी को उन पर बम फेंका गया, ३० जनवरी को वह शहीद होगये और इस तरह उपवासों की यह सात्विक परम्परा सदा के लिए विलुप्त होगई।

# गांधीजी की संध्या-प्रार्थना

## बौद्ध मंत्र

नम्यो हो रेंगे क्यो। सत् धर्म के प्रवत्त क भगवान् घुद्ध को नमस्कार करता हूँ।

#### उपनिषद् मंत्र

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥

इस जगत् में जो कुछ भी जीवन है वह सब ईश्वर का चसाया हुन्ना है। इसिलए तू ईश्वर के नाम से त्याग कर के यथाप्राप्त भोग किया कर, किसीके धन की वासना न कर।

यं ब्रह्मा वरुगोन्द्ररुद्रमस्तः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै-

वेंदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगस्मा देवाय तस्मै नमः॥

ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र श्रीर पवन दिब्य स्तोत्रों से जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेद का गान करने वाले मुनि श्रंग, पद, कम श्रीर उपनिषद् सिहत वेदों से जिसका स्तवन करते हैं, योगी लोग ध्यानस्थ होकर ब्रह्ममय मन द्वारा जिसका दर्शन करते हैं श्रीर सुर तथा श्रसुर जिसकी महिमा का पार नहीं पाते, में उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ।

#### गीता: ऋध्याय २

भजुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत् किम्।।

हे केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थ के क्या लक्त्रण होते हैं ? स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता, बैठता और चलता है ?

#### श्री भगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्पार्थ मनोगतान्।

श्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

हे पार्थ ! जब मनुष्य मन में उठती हुई सभी कामनाश्रों का त्याग कर देता है श्रीर श्रात्मा द्वारा ही श्रात्मा में सन्तुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है।

दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयकोधः स्थितधीमु निरुच्यते ॥

दु:ख से जो दुखी न हो, सुख की इच्छा न रखे, श्रीर राग, भय श्रीर कोध से रहित हो, वह स्थिर-बुद्धि मुनि कहलाता है।

> यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

सर्वत्र राग रहित होकर जो पुरुष शुभ या ऋशुभ की प्राप्ति में न हर्षित होता है, न शोक करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है।

> यदा संहरते चायं कूमोंऽरू गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।

कछुत्रा जैसे सब श्रोर से श्रंग समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है।

> विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

देहधारी जब निराहार रहता है तब उसके विषय मन्द पड़ जाते हैं, परन्तु रस नहीं जाता। यह रस तो ईश्वर का साचात्-कार होने से ही शांत होता है।

> यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मन॥

हे कौन्तेय ! चतुर पुरुष के उद्योग करते रहने पर भी इन्द्रियां ऐसी प्रमथनशील हैं कि वे उसके मन को भी बलात्कार से हर लेती हैं।

> तानि सर्वाण संयम्य युक्त श्रासीत मत्परः । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।

इन सब इन्द्रियों को वश में रख कर योगी को मुक्तमें तन्मय हो रहना चाहिए; क्योंकि ऋपनी इन्द्रियां जिसके वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है।

> ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । संगात्सं जायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ।।

विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष को उनमें श्रासक्ति

उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है

कोषाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्प्रणश्यति॥

क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति आन्त हो जाती है, स्मृति आन्त होने से ज्ञान का नाश होजाता है आर जिसका ज्ञान नष्ट होगया वह मृतक तुल्य है।

> रागद्वे षवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् । श्रात्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

परन्तु जिसका मन अपने अधिकार में है और जिसकी इन्द्रियां रागद्वेष-रहित हो कर उसके वश में रहती हैं, वह मनुष्य इन्द्रियों का ज्यापार चलाते हुए भी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करता है।

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवितष्ठते॥

चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुःख दूर होजाते हैं। जिसे प्रसन्नता प्राप्त होजाती है, उसकी बुद्धि तुरन्त ही स्थिर हो जाती है।

> नास्ति बुद्धरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥

जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं। जिसे विवेक नहीं, उसे भक्ति नहीं। और जिसे भक्ति नहीं, उसे शान्ति नहीं है।

श्रीर जहाँ शान्ति नहीं, वहाँ सुख कहाँ से हो ? इन्द्रिय। श्रां हि चरतां यन्मनी ऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्मसि ॥

विषयों में भटकने वाली इन्द्रियों के पीछे जिसका मन दौड़ता है उसका मन, जैसे वायु नौका को जल में खींच लेजाता है वैसे ही, उसकी बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ खींच ले जाता है।

> तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाग्रीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

इसिलए हे महाबाहो ! जिसकी इन्द्रियाँ चारों श्रोर के विषयों से निकलकर अपने वश में आजाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होजाती है।

> या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥

जब सब प्राणी सोते रहते हैं, तब संयमी जागता रहता है। जब लोग जागते रहते हैं, तब ज्ञानवान् मुनि सोता रहता है।

**त्रा**पूर्यमा**ग्**मचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वस्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

निदयों के प्रवेश से भरते रहने पर भी जैसे समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में संसार के भोग शान्त होजाते हैं, वही शान्ति प्राप्त करता है, न कि कामना वाला मनुष्य। विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्चरित निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

सब कामनात्रों का त्याग करके जो पुरुष इच्छा, ममता श्रौर श्रहंकार-रहित होकर विचरता है वही शान्ति पाता है।

> एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण्मृच्छति ।।

हे पार्थ ! ईश्वर को पहचानने वाले की स्थिति ऐसी होती है। उसे पाने पर फिर वह मोह के वश नहीं होता और यदि मृत्यु-काल में भी ऐसी ही स्थिति टिकी रहे, तो वह ब्रह्मनिर्वाण पाता है।

#### एकादश व्रत

श्रहिंसा सत्य श्रस्तेय ब्रह्मचर्य श्रसंप्रह । शरीरश्रम श्रस्वाद सर्वत्र भयवर्जन ॥ सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्शमावना । ही एकादश सेवावी नम्रत्वे व्रतनिश्चये ॥

श्रिहंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह, शारीरिक श्रम, श्रस्वाद, सब जगह भय का त्याग, सब धर्मों के साथ समान-भाव, स्वदेशी धर्म का पालन, स्पर्शास्पर्श भावना का त्याग— इन ग्यारह व्रतों को पालन करने का नम्रतापूर्वक निश्चय करता हूँ।

#### कुरान की आयत

श्रऊ ज बिल्लाहि मिनश् शैत्वानिर् रज़ीम् । बिरिमल्लाहिर् रहमानिर् रहीम् ॥ श्रल् हम्दु लिल्लाहि रिब्बल् श्रालमीन् । श्रर् रहमानिर् रहीमि मालिकि यौमिद् दीन् । ईयाक नश्रबुदु व ईयाक नस्तईन् । हहदिनद् सिरात्वल् मुस्तकीम । सिरात्वल् लज़ीन श्रन्श्रम्त श्रलै हिम् । गैरिल् मग् द्वृबि श्रलै हिम् व लद् द्वॉल्लीन् ।

में पापातमा शैतान के हाथों से (अपने को) बचाने के लिए परमात्मा की शरण लेता हूँ। हे प्रभो! तुम्हारे नाम का ही स्मरण करके में सारे कामों का आरम्भ करता हूँ। तुम दया के सागर हो, तुम कुपामय हो। तुम श्रिखल विश्व के पालनहार हो। तुम ही मालिक हो। में तुम्हारी ही मदद मांगता हूँ। आखिरी न्याय देने वाले तुम हो हो। तुम मुक्ते सीधा ही रास्ता दिखाओ, उन्हींका चलने का रास्ता दिखाओं जो तुम्हारी कुपा- दृष्टि पाने के काबिल होगये हैं, जो तुम्हारी अप्रसन्नता के योग्य ठहरे, जो गलत रास्ते से चले हैं उनका रास्ता मुक्ते मत दिखाओ।

ईश्वर एक है, वह सनातन है, वह निरालम्ब है, वह अज है, श्रद्धितीय है, सारी सृष्टि को पैदा करता है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया।

#### जरतुरती गाथा

मजदा श्रत मोइ वहिश्ता स्वा श्रोस्चा श्योथनाचा वश्रोचा । ता—तू वहू मनंघहा श्रशाचा इषुदेम स्तुतो चमा का श्रथा श्रहूरा फेरषेम् वस्ता हइ श्येम् दाश्रो श्रहूम्

ऐ होरमज्द ! सर्वोत्तम धर्म के वचन और कर्म के विषय मुफ्ते बता, जिससे में सच्ची राह पर रह सकूं और तेरी ही महिमा को गा सकूं। तू अपनी इच्छा के अनुसार मुफ्ते चला। मेरा जीवन चिर नूतन रहे और वह मुफ्ते स्वर्ग-सुख का दान करे।

भजन की धुन
रघुपति राघव राजा राम ।
पतित पावन सीताराम ॥
हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे ।
भजमन निशि दिनीं प्यारे ॥
श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव ।
राजा राम राम राम ।
सीता राम राम राम ।
अयराम जयराम जय जय राम ॥

राधाकृष्ण भज कुंजविहारी।

मुरलीधर गोवर्धनधारी।।

सिय स्वामी की जय, प्यारे राधव की जय,
बोलो हनुमान कृपालु की जय जय जय।

रामधुन लागी गोपाल धुन लागी।

भजले भजले सीताराम।

मंगल मूरति सुन्दर श्याम।।

ईश्वर श्रल्ला तेरे नाम।

सबको सन्मति दे भगवान्।।

भजमन प्यारे राम-रहीम।

भजमन प्यारे कृष्ण करीम।।

रष्ठपति राधव राजा राम।

पतित पावन सीताराम।।

### रामचरित-मानस: अयोध्या कांड

काम क्रोध मद मान न मोहा।
लोभ न छोभ न राग न द्रोहा।।
जिन्हके कपट दम्भ निहं माया।
तिनके दृदय बसहु रघुराया।।
सबके प्रिय सबके हितकारी।
दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी।।
कहिं सस्य प्रिय बचन विचारी।
जागत-सोवत सरन तुम्हारी।।

तुमहिं छांड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसह तिनके मन माहीं॥ जननी सम जानहिं पर नारी। धन पराय विष तें विष भारी॥ जे इरषहिं पर सम्यति देखी। दुखित होंहि पर बिपति विसेखी॥ जिन्हहिं राम तुम प्रान पियारे। तिनके मन सुभ सदन तुम्हारे॥ स्वामि-सखा-पितु-मातु-गुरु, जिन्हके सब तुम तात।

मन मंदिर तिन्हके बसहु, सिय सहित दोउ भ्रात ॥

# बापू के प्रिय भजन

### वैष्णव जन तो तेने कहिए

वैष्णव-जन तो तेने किहिए जे पीड़ पराई जायों रे।
परदुः ले उपकार करे तोये, मन अभिमान न आयों रे।
सकल लोकमां छड़ुने बंदे, निन्दा न करे केनी रे।
वाच-काछ-मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेनी रे।
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे।
जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव भाले हाथ रे।
मोह-माया व्यापे निहं जेने, हद वैराग्य जेना मनमां रे।
राम नामशुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे।
वण-लोभी ने कपट रहित छं, काम क्रोध निर्वाया रे।
भणे नरसैयो तेनु दरसन करतां, कुल एकोतेर तार्यों रे।
—नरसी मेहता

#### एकला चलो रे

यदि तोर डाक सुने केउ ना श्रासे तबे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। यदि केउ कथा नाकय, श्रोरे, श्रोरे, श्रो श्रमागा, यदि सवाई थाके मुख फिराये, सवाई करे भय-- तबे परान खले

श्रो तुई मुख फुटे तोर मनेर कथा एकला बोले रे। यदि सबाई फिरे जाय, श्रोरे, श्रोरे, श्रो श्रभागा, यदि गहन पथे जाबार काले केऊ फिरे ना चाय ---तबे पथेर कांटा

श्रो, तुई रक्त माला चरन तले एकला दलो रे।
यदि श्रालो ना धरे, श्रोरे, श्रोरे, श्रो श्रभागा,
यदि भड़ बादले श्रांधार राते दुत्रार देय धरे—
तबे बज्जानले

श्रापन बुकेर पांजर ज्वालिये निये एकला जलो रे।
— स्वीन्द्रनाथ ठाकुर

#### हरिनो मारग

हरिनो मारग छे शूरानो, नहिं कायरनुं काम जोने;
परथम पहेलुं मस्तक मूकी, वलती लेलुं नाम जोने।
सुत-वित-दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने;
सिंधु मध्ये मोती लेका मांही पड्या मरजीवा जोने।
मरस आंगमे ते भरे मूठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने;
तीरे, ऊभा जुए तमासो, ते कोडी नव पामे जोने।
प्रेम-पंथ पावकनी ज्वाला, भाली पाछा भागे जोने;
मांही पड्या ते महासुख मार्थो, देखनारा दाक्ते जोने।
माथा साटे मोंघी वस्तु, सांपडवी नहिं सहेल जोने;
महापद पाम्या ते मरजीवा, मूकी मननो मेल जोने।
राम-श्रमलमां राता-माता पूरा प्रेमी परखे जोने;
'पीतम' ना स्वामीनी लीला ते रजनी-दन नरखे जोने।

### बापू के प्रिय भजन ऐसो को उदार :: ?

ऐसो को उदार जग माहीं। बिन सेषा जो द्रवे दीन पर. राम सरिस कोऊ नाहीं। ऐसो॰

जो गति जोग. बिराग, जतन करि, नहिं पावत मनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहँ, प्रभुन बहुत जिय जानी। ऐसो॰

जो संपति दससीस श्ररपि करि, रावन सिव कहँ लीनी। सो संपदा विभीषन कहँ श्राति, सकुच सहित हरि दीनी।

ऐसो०

'तुलसीदास' सब भांति सकलसुख, जो चाहिंस मन मेरो। तो भज राम काम सब पूरन, करहिं कपानिधि तेरी। ऐसी॰

-- तुलसीदास

### हमारे राष्ट्रिवता

### अबकी टेक हमारी

श्रवकी टेक हमारी, लाज राखी गिरधारी ॥ध्र.०॥

जैसी लाज राखी श्रजुंन की
भारत-युद्ध मँभारी।
सारिथ है कैं रथ कीं हांक्यी

चक्र-सुदर्शन-धारी।

भक्तन की टेक न टारी। श्रव०

जैसी लाज राखी द्रौपदी की होंन न दीन्हीं उघारी। खेंचत-खेंचत दोउ भुज थाके

दुःसासन पचि हारी। बढ़ायो चीर मुरारी। स्त्रब०

'स्रदास' की लाज राखो श्रव को है रखवारी ? राधे-राधे स्यामा प्यारी श्री वृषभान – दुलारी। सरन तकि श्रायो तुम्हारी। श्रव०

### इरि, तुम हरो जन की भीर

हरि, तुम हरो जन की भीर 1

द्रौपदी की लाज राखी

तुम बढ़ायौ चीर ।

भक्त-कारन रूप नरहरि,

घरयौ श्राप सरीर ।

हिरनकश्यपमारि लीन्हो,

घरयौ नाहिंन धीर ।

बूढ़ते गजराज राख्यौ

कियो बाहर नीर ।

दास ''मीरा'' लाल गिरधर

दु:ख नाहिंन पीर ।

--मीरा

### वन्देमातरम्

सुनलाम् सुफलाम् मलयन शीतलाम् शस्य श्यामलाम् मातरम् । शुभ्र न्योत्स्नां पुलिकत यामिनीम् । फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम् । सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम् । सुखदाम् वरदाम् मातरम् । धन्देमातरम्

-- बंकिमचन्द्र

# गांधीजी के आदर्श वाक्य

उपनिषदों के पावन मंत्रों श्रौर बुद्धवाणी की तरह बापू के श्रादर्श वाक्य भी सान्त्वना, प्रेरणा श्रौर कर्तृत्व शक्ति से भरे हुए हैं। मन वचन के संयम से प्रदीप्त बापू की श्रमर वाक्यावली में भटकी हुई मानवता को राह पर लाने की श्रपूर्व मोहक शक्ति है। यहाँ उनके कुछ प्रसिद्ध श्रादर्श वाक्य उद्धृत किये जाते हैं:—

### जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है

"मैं इसे नम्रता से स्वीकार करता हूं कि चाहे मैं उतना सफल न होऊं, लेकिन मैं अपने ज्यक्तित्व के रेशे-रेशे को प्रेम-साधना में डुबो देना चाहता हूं। मैं अपने प्रभु से साचात्कार करने के लिए ज्यम हूं, मेरा प्रभु सत्यस्वरूप है, लेकिन अपनी साधना के आरम्भ में ही मैंने पहचान लिया था कि अगर मुक्ते जीवन का चरम सत्य पाना है तो मुक्ते प्रेम की हुकूमत के आगे सर मुका देना होगा।

"लेकिन हमें अपने प्रेम का विस्तार करना चाहिए। हमें अपने गांव को प्यार करना चाहिए, फिर अपने जिले को प्यार करना चाहिए, फिर देश और अन्त में हमें अपने को विश्व-प्रेम में लीन कर देना चाहिए। ''मेरे पास तो सिवा श्रेम के, किसी पर भी किसी तौर का ध्यिकार नहीं है। श्रेम देता है, कभी कुछ मांगता नहीं; श्रेम सदा दुःख सहता है, कभी दुःख देता नहीं, कभी बदला नहीं लेता।

"अहां प्रेम है, वहीं भगवान है।"

#### ध्यानयोग के बजाय कर्मयोग

"भगवान् ने मनुष्य को कर्म करके श्रपना जीवन बसरे करने के लिए बनाया है। जो कर्म नहीं करता श्रीर सम्पत्ति का उपभोग करता है, वह चोर है। श्रगर हम सब श्रपनी रोटी के लिए मेहनत करें, केवल रोटी के लिए, तो बहुत काफी उत्पादन होगा, बहुत सा समय भी बच जायगा। तब न रोग होगा, न दिहता। मनुष्य काम करेगा, मगर वह काम विनाश का नहीं होगा। वह काम प्रेम का होगा, सृजन का होगा, उस समय न कोई बड़ा होगा न छोटा, न कोई श्रमीर होगा न गरीब, न कोई सवर्ण होगा न शुद्र! सभी उस भगवान् के मजदूर होंगे। सभी उसके चाकर होंगे श्रीर उसके प्रेम के लिए मजदूरी करेंगे।

"कर्मयोग का महत्व तो कहां तक कहा जाय! अगर मैं भग-वान बुद्ध से बात कर सकता तो पूछता कि आपने ध्यानयोग के बजाय कर्मयोग का महत्व क्यों नहीं बताया ? अगर मैं तुकाराम और ज्ञानदेव से मिल् तो उनसे भी मैं यही सवाल पृक्क ?"

### विश्वास बड़ी चीज है

"यह तो वास्तव में विश्वास है जो हमें तूफानों के पार ले जाता है। यह विश्वास है जिसके सहारे हम समुद्रों को लांघ सकते हैं श्रीर पहाड़ों को उखाड़ सकते हैं। यह विश्वास श्रपने हृदय में रहने वाले भगवान की चेतना के श्रलावा श्रीर कुछ भी नहीं है। जिसमें यह विश्वास है उसे फिर कुछ नहीं चाहिए।

''बिना विश्वास कं यह सारी सृष्टि एक च्रण में नष्ट हो जायगी। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है जो जरा से तूफानी मौसम में कुम्हला जाय। विश्वास तो अपरिवर्तनशील हिमालय की तरह है। कोई तूफान हिमालय को हिला नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक, भगवान में वह अदम्य विश्वास जगाले।"

#### त्राशा का प्रकाश

"में तो श्रदम्य श्राशावादी हूँ श्रौर मेरी श्राशाश्रों का श्राधार यह है कि मुसे चरम विश्वास है कि मनुष्य की श्राहिंसा तमक शक्तियों का विकास किसी भी सीमा तक हो सकता है श्रौर इसीलिए मैंने श्रपनी श्राशाएं कभी नहीं खोई। बहुत ही निराशा श्रौर श्रन्धकार के च्याों में भी मेरे मन में श्राशा का प्रकाश जलता रहा है। मैं स्वयं उस श्राशा के प्रकाश को बुमाने में श्रसमर्थ हूँ। मेरे श्रन्दर पराजय की कोई भावना नहीं है। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भी ईश्वर से विश्वास- धात नहीं कर सकता।"

### वर्ग-संघर्ष नहीं--- मुहब्बत

"में हमेशा कहता रहा हूं कि श्रम और पूंजी, मजदूरों श्रीर मिल-मालिकों को एक दूसरे के सहायक श्रीर संरच्चक बनकर एहना चाहिए। वे सभी एक परिवार की तरह मिल-जुलकर मुहब्बत से रहें। मालिकों को केवल मजदूरों के श्रार्थिक नहीं, बरन नैतिक विकास की श्रीर ध्यान देना चाहिए। पूंजीपित मजदूरों के उत्तरदायी संरच्चक बन कर रहें।

"मेरा सपना यह कदापि नहीं है कि मालिक लोग पूंजी का दुरुपयोग करें, मैं तो चाहता हूं कि उनका उपभोग सीमित कर दिया जाय ताकि दूसरों के अभाव की भी पूर्ति होती रहे। गरीबों को यह न महसूस होना चाहिए कि वे गुलाम हैं, वरन वे इमेशा यह समभें कि वे पूंजीपितयों या जमींदारों के बराबरी के हिस्सेदार हैं।

''विश्वास की जिए कि श्रिहिंसा पूंजीवाद का नाश करना वाहती है मगर पूंजीपति का नाश उसका उद्देश्य नहीं है।"

### मशीनें व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की संपत्ति हों

"श्रगर किसी तरीके से सारी दुनिया से मशीनें गायब हो जातीं तो मुक्ते कोई दुख न होता। सबसे बड़ी चीज श्रादमी है, मशीनें जब उसके दिमाग पर चढ़ जाती हैं, उसका दिल कुचल हेतीं हैं तो मैं मशीनों के खिलाफ हो उठता हूं।

"सिद्धान्ततया मैं सभी मशीनों को नष्ट करवा देता, लेकिन मशीनें रहेंगी, वे बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकतीं। यह शरीर स्वयं एक मशीन है, श्रात्मा की राह में बाधक है, लेकिन हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। यही हाल मशीनों का है।

"लेकिन श्राज मशीनों का केन्द्रोकरण इस प्रकार का है कि वे एक ब्यक्ति के पास सभी दौलत इकड़। कर देती हैं। मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन बड़ी-बड़ी मशीनें (रेल श्रादि) जो जनता के हित की हैं उनका श्रास्तित्व रहेगा, पर वे ब्यक्ति की सम्पत्ति न होकर राष्ट्र की होनी चाहिए।"

### सभ्यता या हैवानियत

"यह पागलपन जो दिनों-दिन श्रापनी आवश्यकताओं को बढ़ाता जारहा है श्रीर फिर उनको पूरा करने के लिए दुनिया के कोने कोने को खून से रंग रहा है। मुक्ते यह पागलपन ना-पसन्द है। श्रागर यही श्राज की सभ्यता है तो मैं कहूंगा कि यह इन्सान की नहीं, हैवान की सभ्यता है।

"एक दिन आरहा है जब कि वे लोग जो आज अपनी आवश्यकताएं बढ़ाने के लिए पागल होगये हैं, वे लोग अपने कदम पीछे हटायेंगे और गंभीरता से सोचेंगे—"यह हमने क्या किया ?" सभ्यताएं आई हैं और चली गई हैं और बराबर मेरी इच्छा हुई है कि मैं पूछूं, "हमें क्या मिला ?" िछले ४० वर्ष के आविष्कार और खोज के जावजूद हमारी नैतिकता में एक अग्रुमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ।"

## संसार की नजरों में गांधीजी

गांधीजी का यश हिन्दुस्तान की सीमा को लांघकर सारे संसार में दशों दिशाश्रों में व्याप्त होगया था। राजनीतिक स्वार्थों के कारण विश्व की बड़ी-बड़ी शक्तियां उनसे उलफती श्रवश्य रही हों, पर हृद्ध से सबने गांधीजी के कार्य के महत्व श्रीर उनकी शक्ति की सीमा को नमस्कार किया था। अपने महान श्रादशों से गांधीजी ने संसार के हर जीवित महापुरुष का ध्यान श्रपनी श्रीर खींचा था। उनके जीवन काल में ही दुनिया में उनके लाखों प्रशंसक बन गये थे। उनकी मृत्यु ने तो संसार को हिला ही दिया। दुनिया के कोने-कोने से लोगों ने गांधीजी के प्रति श्रपने शोकोद्गार व्यक्त किये श्रीर उनकी राह को मानवता के लिए वरदान माना। यहाँ श्रपने पाठकों की जानकारी के लिए हम देश-विदेश के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उद्गार उद्धृत कर रहे हैं:—

### अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के नेता

"गांधीजी भारत के एक महान् राष्ट्रवादी थे, किन्तु साथ-ही-साथ वह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के एक नेता थे। उनके उपदेशों श्रीर कार्यों ने लाखों व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव डाला है। उनका यह प्रभाव सरकारी कार्यों में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेत्रों में भी दृष्टिगत होता था।"

—श्रमरीकी राष्ट्रपति द्रूमैन

### मानव-जाति के रचक

"उनके निधन से मानव-जाति का यह विश्वास अकस्मात् स्पष्ट होगया है कि वह इसी युग के नहीं, अपितु समस्त युगों के एक महानतम व्यक्ति थे और मनुष्यके रूपमें अवतरित होकर उन्होंने वर्तमान युग को कीर्तिमान बना दिया था। वह इस संसार के महानतम ही नहीं बल्कि सबसे प्रिय व्यक्ति भी थे। जनता के हृदय पर उनका अपरिहार्य अधिकार था; स्वभावतः उनकी शक्ति अपरिमित थी। उन्होंने अपने प्राण संसार के एक उज्ञतम आदर्श मानव-मात्र को आतृत्व और प्रेम की रज्जु में बांधने के लिए निछावर किये; इसलिए जबतक इस भूतल पर एक प्राणी भी बना रहेगा, वह मानव-जाति के एक रच्क के रूप में स्मरण किये जायंगे।"

—कम्यूनिटी गिर्जा, न्यूयार्क के मन्त्री, रवरेन्ड डाक्टर जान हेन्स होम्स

#### अत्यधिक नेक

"म्यधिक नेक होना भी बुरा है। सत्य को कहने स्रौर करने में गांधीजी कभी भयभीत नहीं होते थे।"

-- जार्ज बरनार्ड शा

#### उनके उपदेश ही ग्चक हैं

"आज जब हम माताएँ हवाई जहाजों की घड़घड़ाहट, अगु हमों के विस्फोट और कीटागु-युद्ध की भयंकरता से आतंकित जीवन बिता रही हैं, हमें महात्मा गांधी के सदुपदेशों का सहारा जेना चाहिए।"

> —हब्शी महिला राष्ट्रीय कौंसिल की संस्थापिका श्रीमती मेरी वेथ्यून

### ईसा के बाद गांधी

"ईसा के बाद ईश्वर का सत्य रूप श्रौर किसी में इतना तहीं दिखाई दिया।"

--- न्यूयार्क के सिनेटर चार्ल्स डबल्यू टोबी

#### अपर युग के व्यक्ति

"वह इस युग के एक श्रद्धितीय व्यक्ति थे, किन्तु ऐसा व्रतीत होता था मानो किसी और युग के हों।"

-श्री क्लेमेंट एटली

#### मानव-जाति की चति

"गांधीजी की मृत्यु मानव-जाति के लिए एक वास्तविक त्ति है। उसे प्रेम श्रौर सिह्ब्णुता के उन सिद्धांतों के सजीव प्रकाश की श्रत्यधिक श्रावश्यकता है जिसके लिए गांधीजी ने जन्म-भर प्रयत्न किया श्रौर श्रपना शरीर तक त्याग दिया।"

—लार्ड माउन्टबैटन

#### सुरत्ता-परिषद को प्रेरणा

''श्रिहिंसा के रूप में उन्होंने इस संसार को एक महान् उपदेश दिया। यही वह सिद्धांत है जिससे हमारी संस्था को प्रेरणा मिलती है।"

—संयुक्त राष्ट्रीय सुरज्ञा परिषद के श्रध्यज्ञ श्री फरनांड वान लैंगेनहोव

#### संसार सदा स्मरण रखेगा

"कहने के लिए तो वह आकाश-दीप बुम चुका है, किन्तु वास्तविक अर्थ में ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनका यह उपदेश कि आत्मशक्ति दुर्गुण पर विजय पा सकती है, संसार सदा समरण रखेगा और उसकी पूर्ति के लिए उत्सुकतापूर्वक आकां ज्ञा करेगा।"

- लंका के प्रधानमन्त्री श्री खनानायक

#### महानता नहीं मर सकती

"आज सारा संसार एक महान् नेता के निधन से शोकमग्न है। वह विश्ववंद्य थे और उन्होंने पद-पद पर मानव-जःति के आध्यात्मिक जीवन में बहुमूल्य योग दिया था। उनके संपर्क के कारण यह संसार श्रेष्ठतर बन गया है। इस श्रद्धितीय पुरुष की महानता उसकी मृत्यु के साथ नहीं मर सकती। अन्य महापुरुषों की भांति वह भी किसी एक देश के नहीं हैं; वह सभी जगह हम सबके हैं।"

—भारत-स्थित श्रमरीकी राजदूत डाक्टर हेनरी प्रैडी

#### मेरा प्यारा उठ गया

"मैंने गांधीजी को कभी नहीं देखा। मैं उनकी भाषा नहीं जानता। मैं कभी उनक देश भी नहीं गया फिर भी मुक्ते ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा ही प्यारा उठ गया हो।"

-फ्रांसीसी पत्र 'ले पापुलेयर' में श्री लियोन ब्लम के उद्गार

#### सर्वस्व त्यागी

"ऐसा कोई भी व्यक्तिगत त्याग नहीं जो महात्मा ने अपने देश-वासियों के कल्याण के लिए न किया हो।"

— हालैएड के प्रधान मन्त्री डाक्टर लुई बील

#### समस्त विश्व की चति

"यह ज्ञति केवल भारत की ज्ञति नहीं है। विश्व का एक ऐसा महान् नेता जाता रहा है जिसका प्रभाव उसकी मृत्यु के पश्चात् बहुत समय तक श्रज्यण रहेगा।"

—डी वेलरा

#### अन्तरात्मा के प्रवक्ता

"महात्मा गांधी समस्त मानव जाति की श्रन्तरात्मा के प्रवक्ता थे।"

—जार्ज मार्शल

#### महान् श्राध्यात्मिक नेता

"एक महान् आध्यात्मिक नेता हम लोगों के बीच से उठ गया है। संसार को इस समय इनकी अनिवार्य आवश्य-कता थी।"

-- डा॰ हार्लिगटन टांग [चीन]

### महानेता

"हमारा स्वतन्त्रता संप्राम परवर्ती-काल में भारत की स्वाधीनता की लड़ाई के साथ-साथ चल रहा था और हमारी जनता ने भारतीय जनता को एक ही संघर्ष में जुटे हुए भाइयों की तरह माना है। जिस महानेता ने भारतीयों को वर्तमान स्वतन्त्रता की स्थिति में पहुँचाया वह आज नहीं रहा। हमारी यह प्रार्थना है कि अपने प्राणों की बिल द्वारा वह भारतीय जनता को शान्ति और भ्रातृत्व भावना के उस ध्येय तक पहुँचा सकेंगे जो उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारी थी।"

--डी बैलरा

### अन्तर्राष्ट्रीय दुर्घटना

"महात्मा गांधी की मृत्यु केवल राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय दुघटना है।"

—लेडी माउन्ट बैटन

### शोकाभिभृत

"महात्मा गांधी की दारुण मृत्यु ने उन सभी राष्ट्रों को शोकाभिभूत कर दिया है, जो एक दूसरे से आध्यात्मिक सूत्र द्वारा बंधे हुए हैं।"

रावर्ट शूमैन [ फ्रांस के प्रधान मन्त्री ]

#### पैशम्बर

"श्राधुनिक इतिहास में कोई भी इतनी क्रांतिकारी तथा पागलपन की घटना नहीं घटी, जितनी कि महात्मा गांधी की हत्या! इस तरह की श्रराजकता समस्त तर्क-संगत बातों को रुकवाने वाली है। यह हत्या स्वतः हत्याकारी के विचारों के नष्ट होने की द्योतक है। गांधीजी उन व्यक्तियों श्रौर पैग़-म्बरों में से एक हैं जो श्राने वाले युग का श्रपने युग में प्रतिनिधित्व करते हैं।"

--जनरल मैक श्रार्थर

#### बिरल व्यक्तित्व

"मैं समकता हूं कि विश्व के इतिहास में ऐसे लोग बिरले ही मिलेंगे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत चरित्र और आदशें के बल पर अपनी संतितयों की विचारधारा पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो।"

—लार्ड हैलीफैक्स

#### विश्व अलोकित रहेगा

"इस पृथ्वी का एक प्रकाश बुक्त गया, किन्तु एक ऐसा नत्तत्र देदी प्यमान हो उठा है जो जनम-जनमान्तर तक विश्व को आलो-कित करता रहेगा।"

> --- लन्दन के न्यूज क्रानिकल पत्र में श्री नार्मन क्रिफ के उद्गार

### हिन्दू जाति के महानतम व्यक्ति

#### पाकिस्तान

"मरने के बाद सब वाद-विवाद समाप्त होजाते हैं। हमारा राजनैतिक मतभेद चाहे कुछ भी रहा हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह हिन्दू जाति के एक मह नतम व्यक्ति थे। वह एक ऐसे नेता थे जिन्हें समस्त हिन्दू विश्वास और अद्धा की दृष्टि से देखते थे। भारतीय संघ की अपार चित हुई है और इस अवसर पर ऐसे व्यक्ति के चले जाने से जो स्थान रिक्त हो गया है उसे भरना कठिन होगा।"

-- मुहम्मद श्रली जिल्ला

#### एकमात्र प्रकाश

"निविद्तम श्रन्धकार के इन दिनों में हमें मार्ग दिखाने वाले वही एकमात्र प्रकाश थे।"

--खान श्रब्दुलग्रकार खां

#### सबसे शांक्तमान श्रीर महानतम

"इस संसार का सबसे शक्तिमान श्रौर महानतम व्यक्ति जाता रहा।" —-स्नान भव्दुल क्रयूम स्नां

#### जीवन का प्रकाश बुभ गया

#### भारत

"हमारे जीवन का प्रकाश बुक्त गया और चारों भोर भंधेरा-ही-श्रंधेरा है। प्रकाश बुक्त गया, यह कह तो दिया मैंने, किंतु वास्तव में मैंने भूल की, क्योंकि वह तेजोमय प्रकाम कोई साधारण प्रकाश नहीं था। जो प्रकाश इस देश को इतने वर्षों से प्रज्ज्वित करता रहा है, वह अभी बहुत समय तक इसे त्राल कित करता रहेगा और आज से सहस्रों वर्ष बाद भी इस देश में दिखाई देगा। सच पृछिए तो समस्त संसार उसका दर्शन करेगा, श्रौर श्रसंख्य प्राणी उससे शांति श्रौर सान्त्वना प्रहण् करेंगे। वह प्रकाश केवल वर्तमान का ही द्योतक नहीं था; वह शाश्वत सत्य का प्रतीक था। श्रपने श्रमर सत्य की ज्योति लिये वह जीवित मानव सन्मार्ग की ऋोर इंगित करता हुआ, हमें भूलों से बचाता हुआ और देश को स्वतंत्रता की आरे ले जाता हुआ, सदा हमारे साथ रहा। .....वह महान दुर्घटना एक प्रतीक बनकर, हमें जीवन की बड़ी-बड़ी बातों को स्मर्ण रखने श्रीर छोटी-छ टी बातों को भुला देने का संकेत करती हैं। यदि हम यह बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही उससे हमारा स्त्रीर हमारे देश का कल्याण होगा।"

जवाहरलाल नेहरू

#### उनका उत्तरा धकार

"तो सब कुछ समाप्त हो लिया ' संसार सूना-सूना, बड़ा ही बीहड़ लग रहा है। उनके प्राण-पखेरू शुक्रवार, ३० जनवरी को सन्ध्या समय ४ बजे डड़े थे। कितना अड्डा हो कि प्रतिदिन इसी बेला में भारत के नर-नारी बापू के आगमन की प्रतीचा में बैठी हुई उत्सुक जनता की कल्पना किया करें और बापू की प्रिय

श्राकृति का स्मरण करते हुए यह चिंतन किया करें कि उनकी मनोकामना क्या थी श्रीर वह किस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करते थे! "हमें यह बात साफ़-साफ़ श्रीर स्थायी रूप से समभ लेनी चाहिए कि सद्भावना केवल सद्भावना से ही प्राप्त हो सकती है। दुर्गुण पर विजय पाने का एक-मात्र मार्ग वही है, जो हमारे प्यारं नेता ने हमें दिखाया था। श्राग तेल डालने से नहीं बुम सकतो; हमें तो प्रेम के उस बुद्धि-मत्तापूर्ण श्रादर्श को स्मरण रखना चाहिए जो हमारे दिवंगत नेता हमारे लिए उत्तराधिकार-स्वरूप छोड़ गये हैं।"

—चक्रवर्ती गाजगोपालाचार्य

### महान् भविष्यदृष्टा

गांधीजो की शक्ति एक अध्यातिमक शक्ति थी। राजनीति में, धर्म में, सामाजिक सुधारों में, वस्तुतः ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें उनका व्यक्तित्व न दिखाई देता हो। वह एक महान् भविष्यद्रष्टा थे; वह अपने युग से बहुत आगे तक देखा करते थे। जिस समय हम छोटी छोटी बातों और छोटे-छोटे भगड़ों में उल्लेभ पड़े थे, वह महान् भारत की कल्पना कर रहे थे।"

—सरदार बल्लभभाई पटेल

#### जन्म-जन्मांतर तक श्रमर

"उनके महान् कार्य श्रौर उनके व्यक्तित्व का श्रमीम सौंदर्य उनकी स्मृति जन्म-जन्मान्तर तक श्रमर बनाने के लिए पर्याप्त हैं।"—राजेन्द्रप्रसाद

#### नैतिक नियमों के विश्वासी

"उन्होंने संसार के सामने यह सिद्ध कर दिखाया कि जािंप्रेम श्रीर मानवीय प्रेम में कोई विरोध नहीं। उनकी दृष्टि में
भारतीय-श्रभारतीय, हिन्दू, मुसलमान, सिख, सभी समान थे।
उनके लिए केवल एक मानवता थी, केवल एक नियम था श्रीर
वह था नैतिक नियम, जिसमें सारा संसार बंधा श्रीर गुंथा
हुआ है।"
— श्राचार्य कुपलानी

#### सम्राटों से भी ऋधिक प्रभावशाली

"क्या कारण था कि उस छोटे-से कुशकाय ब्यक्ति का, जिसका शरीर बालकों-जैसा था, जो सन्यासियों-सदृश जीवन-यापन करता था और ऋपने व निर्धनों के जीवन में श्रधिक तारतम्य स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से श्रल्पाहार किया करता था, समस्त संसार पर-जिसमें उससे अद्धा श्रीर घृणा करने वाले दोनों ही थे-सम्राटों से भी ऋधिक प्रभाव था ? इसका कारण यह था कि न तो वह सराहना के भूखे थे. न उन्हें निन्दा की चिन्ता थी। उन्हें केवल सन्मार्ग श्रीर उन श्रादर्शों की चिन्ता थी, जिनका वह दूसरों को उपदेश देते थे श्रीर स्वयं पालन भी करते थे। श्रिहिंसा श्रीर मानवीय लोभ के कारण घटी भयंकरतम दुर्घटनात्रों के मध्य भी जब संसार का दूषण युद्ध-त्तेत्रों में सूखी पत्तियों श्रीर सूखे फलों की तरह विखरा पड़ा था, श्रिहिंसा के सिद्धांत के प्रति उनका विश्वास था कि चाहे समस्त संसार की हत्या क्यों न होजाय, उनकी श्रहिसा ही विश्व की नथी संस्कृति का वास्तविक आधार होगी। उन्हें विश्वास था कि जो अपने जीवन को बचाने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो बेठेगा और जो अपने जीवन का दान करेगा वह उसे प्राप्त कर लेगा।"

—सरोजिनी नायडू

#### श्रादर्श कमयोगी

'गांधीजी गीता के आदर्श कर्भयोगी थे। पीड़ितों और दुःखियों के लिए उनके हृदय में अपार सहानुभूति थी। जैसे-जैसे सिद्यां बीतती जायेंगी, गौतम, बुद्ध और ईसा की भांति उनका प्रभाव भी बढ़ता जायगा और निखिल विश्व को पिबत्र बनाता रहेगा।"

—कैलाशनाथ काटजू

#### हम सबके पिता

"नेता ही नहीं, वह हम सबके पिता थे। तभी तो हम उन्हें बापू कहा करते थे। आज हम अनाथ हैं।"

—राजकुमारी श्रमृतकौर

#### सत्य और न्याय का प्रकाश

"भारत रो! तब तक रो, जबतक तेरा हृदय पट न जाय, क्योंकि जो प्रकाश सत्य श्रीर न्याय का श्रालोक फैलाता था, जो प्रकाश मानवों के लिए गहन प्रेम श्रीर परित्यक्तों व श्रस-हायों के लिए दया व ईश्वरीय सहानुभूति की किर्णे बिखेरता था, वह श्रब बुक्त गया।" — हसन शहीद सुहरावदी

### अब एक हजार वर्ष लगेंगे

"गांधीजी में शंकराचार्य, माधवाचार्य श्रौर रामानुज तीनों सिन्निहित थे। ऐसे व्यक्ति के पुनः श्रवतरित होने में सम्भवतः एक हजार वर्ष लग जायं।"

- मद्रास के भूतपूर्व शीरिक श्री रामस्वामी नायडू

# जीवन की प्रमुख तिथियाँ

२ त्रकतूबर, १८६६-जनम १८८३ — विवाह ४ सितंबर, १८८८ — बैरिस्टरी के लिए विलायत-यात्रा १२ जून, १८६१—बैरिस्टर होकर भारत लौटे '' अप्रेल, १८६३—दित्तिण अप्रीका को १६०३—"ट्रांसवाल ब्रिटिश इण्डियन एसोसिय-शन" की स्थापना १ त्रागस्त, १६०७—''एएटी एशियाटिक ला'' के विरुद्ध श्रान्दोलन की प्रतिज्ञा ''' दिसंबर, १६०७—जोहांसवर्ग में एमीमेशन कानून के विरुद्ध सभा में भाषण श्रौर पहली बार गिरफ्तार ··· फरवरो, १६०८—जेल में स्मटस् से समभौता \*\*\* जनवरी, १६१४—दित्तगा श्रप्रका की सरकार से वंधि ३० जून, १६१४—सत्याग्रह का ऋन्त · · जनवरी, १६१४—भारत में ऋागमन २४ मई, १६१४—ग्रहमदाबाद (कोचरव) में सत्यापह-आश्रम की स्थापना

\* अप्रेल, १६१७-चम्पारन में गिरफ्तारी